# साहित्य-मीमांसा

( साहित्य की प्रमुख विधात्रों का मार्मिक विवेचन )

#### लेखक

, विद्याभास्कर, वेदातरत्न (गुरुकुल)
श्री सूर्यकांत शास्त्री, व्याकरणतीर्थ (कलकत्ता)
एम. ए, एम. त्र्रो. एल., डी. लिट् (पजाब)
डी. फिल. (त्र्रॉक्सन)
रीडर इन संस्कृत
यूनिवर्सिटी श्रॉफ दि पजाव, लाहीर

<sub>प्रकाशक</sub> हिन्दी भवन लाहीर

द्वितीय संस्करण २०००]

र्मुल्य ३॥≡)

ाक्याप् इतः ग्रामस्य वा नगरंस्य वा यावत् रा

# विषयानुक्रमग्री

#### ~210:0°~

### ६—साहित्य

| साहित्य क्या है ? ' | १ —२४   |
|---------------------|---------|
| साहित्य के तत्त्व   | २५९२    |
| साहित्य ऋौर जातीयता | . 53908 |

### २—पद्य-कविता

| -                          |         |
|----------------------------|---------|
| कविता क्या है ?            | १०२१२४  |
| कविता के भेद               | १२५१५२  |
| कविता श्रौर श्राधुनिक जगत् | १५३१६३  |
| कविता ग्रौर विज्ञान        | १६४१७२  |
| कविता स्रोर व्यवसाय        | = 03507 |
|                            |         |

#### ३--गद्य

| गद्यकाव्य—उपन्यास                     | १७९—-२३६  |
|---------------------------------------|-----------|
| गद्यकाव्य—ग्राख्यायिका                | ्२३७—-२५३ |
| गद्याकव्य—निवध                        | २५४२६३    |
| गद्यकाव्य—जीवनचरित                    | ₹६४—२७७   |
| गद्यकाव्यपत्र                         | २७८— २८१  |
| गद्यकाव्य-वर्तमान जगत् ग्रीर श्रालोचक | र⊏२३०४    |
|                                       |           |

#### ४-पद्य + गद्य

दृश्यकाव्य—नाटक

₹०५---₹८१

# साहित्य क्या है ?

्रिविश्व मे दृष्टिगोचर होने वाले आत्म तथा अनात्म की, अथवा आध्यात्मक, आधिमौतिक तथा आधिदैविक जगत् की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से की जा सकती है। इन प्रकारों अथवा कलाओं मे वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला तथा काव्यकला—जिसे हम साहित्यकला के नाम से भी पुकारते हैं—प्रमुख है। प्रस्तुत ग्रंथ मे साहित्यकला का विवेचन किया जायगा।

साहित्य क्या है इस प्रश्न के उत्तर में विद्वानों का मतभेद रहा है।

एमर्सन के मत में साहित्य भव्य विचारों का छेखा

है, तो दूसरा लेखक इसे प्रवीण नरनारियों के

लच्या
विचारों तथा मनोवेगों को इस प्रकार छेखवद्ध
करना बताता है कि उससे पाठक का मनोरंजन हो सके। साहित्यसमीच्या के प्रसग में एक फ्रेंच विद्वान लिखते हैं—

हम प्रथमवर्गीय रचनास्रो ( Classics ) की समष्टि को साहित्य कहते हैं; स्त्रीर प्रथमवर्गीय लेखक वह है, जिसने मानवीय मस्तिष्क को समुद्ध किया हो, जिसने सचमुच उसके मुडार में वृद्धि की हो, जिसने समाज की गित में त्वरा उत्पन्न की हो, जिसने किसी चारित्रिक सत्य का स्नृत्वेषण किया हो, जिसने स्त्रपने विचारों, पर्यवेच्चणों स्त्रयवा स्त्राविष्कारों को किसी ऐसी रीति से उत्थापित किया हो कि वे उदात्त, तीन, विशाद तथा भन्य सपन्न हुए हों, जो, स्त्रपनी ही किसी रीति या सरिण में, जो उसकी स्रपनी होने पर भी सब के लिए समान हो, जो एक ही समय में प्रल तथा नव हो, जो एक युग की निधि होने पर भी सब युगों की समान दाय हो, मनुष्यमात्र के साथ बोला हो।

साहित्य में उन सब रचनात्रों का त्रांतर्भाव है, जिनमें चारित्रिक सत्य तथा मनुष्य के मनोवेगों पर व्यापक, गभीर तथा सुचार रूप से चोट की गई हो ।

कोई भी लेखक, जिसकी रचना में अपर बताई गई सब बातें अंत-भूत हों, नि:संदेह अप श्रेगी का लेखक है; पर हमें सदेह हैं कि बहुत से माने हुए, चोटी के लेखकों में भी ये बाते एक साथ मिल सकेगी या नहीं। फलतः साहित्य का उक्त लच्चग्य हमें आवश्यकता से अधिक संकुचित दीख पड़ता है।

अपनी मार्च श्रॉफ लिटरेचर नामक पुस्तक में साहित्य के लच्च्या पर विचार करते समय श्रध्यापक फॉर्ड मेडक्स लिखते हैं:—

साहित्य ( पुस्तको की ) वह समष्टि है, जिसे मनुष्य श्रानद की प्राप्ति के लिए, श्रथवा उस भावनाभरित संस्कृति के उपलाभ के लिए-जो सम्यता के लिए सुतरां त्रावश्यक है-पढ़ते हैं, श्रौर पढ़ते चले जाते हैं। साहित्य का विशेष गुण यह है कि इसकी उत्पत्ति कवि के कल्पनापूर्ण निरीच्नक हृदय से होती है। कंफ्यूशस श्रथवा उससे भी एक हजार वरस पहले होने वाले मिश्री लेखको के समय से लेकर श्रव तक शिलाओं पर, जतु, प्राकार तथा सामान्य कागजों पर विपुल लेखराशि ऋकित की जा चुकी है। इसे हम दो भागों मे ्वॉट सकते हैं: प्रथम वह जो पाठ्य है; दूसरी वह, जो उन कतिपय विशेषज्ञों को छोड़ कर, जिनका काम ही उन्हें पढ़ना है, दूसरों के लिए दुष्पाठ्य है। प्रत्येक व्यक्ति के-लिए वही साहित्य है जिसे वह पढ़ सके, श्रीर बार-बार पढ़ सके; किंतु किसी ऐसी रचना के विपय में, जो सैंकड़ो श्रौर सहस्रों वपों से किसी एक देश अथवा श्रनेक देशों के नरनारियों का मनोरंजन करती आई है, किसी व्यक्ति को उसकी भव्यता तथा स्रभव्यता को कृतने के लिए स्रपनी वैयक्तिक मित से नहीं काम लेना चाहिए। भारतीय वेद श्रौर ग्रीस में होमर द्वारा रचे गए महाकाव्य किसी एक व्यक्ति के लिए रुचिकर हों या न हो, उनके द्वारा ृहजारों वधों से मार्नवसमाज का चित्तर जन होता आया है, इस लिए वे नि. धरेह उत्झूष्ट साहित्य हैं। किंतु 'सामयिक रचनात्रो की साहित्यकता तथा श्रमाहित्यकता को जाँचने में सब को अपनी वैयक्तिक रुचि से काम लेना चाहिए। यदि किसी रचना को एक व्यक्ति पढ़ता है, श्रीर प्रेम से बार-बार पढ़ता है, तो वह रचना श्रीर किसी भी व्यक्ति के लिए साहित्य न होकर उस एक व्यक्ति के लिए साहित्य न होकर उस एक व्यक्ति के लिए साहित्य बन जाती है। दूसरी श्रीर वह रचना, जिसको पढ़ने से उसका मन उचटना है, श्रन्य व्यक्तियों के लिए साहित्य होने पर भी उसके लिए नीरस तथा श्रसाहित्यक ठहरती है।

कितु साहित्य के उक्त सभी लच्नणों में हमें साहित्य की व्याख्या मिलती है, उसका निर्धारित लच्नण नहीं। श्रीर लच्नण में नेति- क्योंकि साहित्य का नपा-तुला लच्नण श्रमंभव सा है, वस्ति विक्रिया हमें इसका रूप समम्मने में ऐसी प्रक्रिया से काम लेना चाहिए जो हमें इस शब्द के अर्थ का यथार्थ बोध करा दे श्रीर जो श्रव्याप्ति तथा श्राव्याप्ति इन दोनों दोषों से स्वतंत्र हो। यह प्रक्रिया श्रमिवार्यक में विधेयात्मक न हो निषेधात्मक होगी श्रीर हम इसमें साहित्य इसे कहते हैं, यह न कह कर साहित्य यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, ऐसा कह कर श्रप्रसर होंगे।

निःसंदेह हम सभी मुद्रित पुस्तकों को साहित्य नहीं कहते। हम

अपे हुए पचांगों को तथा मुद्रित समाचारपत्र के लेखों

अथम उपकरण :

स्थायिता को भी साहित्य नहीं कहते। क्यों ? इस लिए, कि

हम जानते है कि कल प्रातःकाल हम इन्हे ताक मे रख
देगे, और उस 'रचना में, जिसे हम साहित्य कहते
हैं, एक प्रकार की आंगिक स्थायिता होनी आवश्यक है। स्थिरता
का यह सिद्धांत हमारी साहित्यभावना का अविभाज्य अंग है; यहाँ तक
कि थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि साहित्य उन रचनाओं

18

का नाम है जो स्थायी हों,- जिनमें स्थिरता का आदर्श संनिहित -हो। किंतु साहित्य के इस लह्गा से हमारी तब तक तुष्टि नहीं होती, जब तक कि हम यह न जान लें कि वे कौन से तत्त्व है, जिनके समावेश से साहित्य में स्थिरना आती है। इसमे संदेह नहीं कि साहित्य के इन तत्त्वों में उन सभी उपकरणों का समावेश आवश्यक -है जो मनुष्य को चिरकाल से अपनी श्रोर खींचते श्राए हैं, अर्थात् जो उसके लिए बहुत श्रधिक उपयोगी सिद्ध हुए है। किंतु इतने से ही काम नहीं चलता। सवर्गमान के आँकड़े, देश की आर्थिक तालिकाएँ, और - वकीलों की त्रालमारियों में सजी हुई न्यायशास्त्र की पुस्तके साहित्य नहीं कहातीं; किंतु कौन कह सकता है कि इनका हमारे जीवन में स्थायी सहत्त्व नहीं है। नेति-नेति की प्रक्रिया को एक पग श्रीर श्रागे बढा ्हम कह सकते है कि-बीजगिएत,-रेखागिएत, भूगर्भविद्या, मनोविज्ञान तथा र्लांडवाद और धर्मशास्त्र भी साहित्य नहीं है। इन सभी का मानवसमाज सं मार्मिक संबंध है, तथापि ये साहित्य नहीं कहाते। इनमे साहित्य का चमत्कार श्रीर उसका रागात्मक तत्त्व नहीं मिलता। दूसरी और एक ललना के केशपाश, उसकी शीवा में पड़े कठहार, उसकी कुचित चितवन और आकाश मे चमकते तारों पर कही गई मूक्तियों को हम साहित्य में समिलित कर लेते हैं। पहली कोटि की रचानाओं में जीवन के साथ सघटित हुए ऐसे तत्त्व निहित है, जिनके अभाव में हमारा जीवन दूभर हो जाता है, किंतु दूसरी कोटि की सूर्तियों में जीवन के उन तत्त्वों पर चोट की गई है जो एक प्रकार से -अनावश्यक होने पर भी मार्मिक सौंदर्य से भरपूर हैं। पहली कोटि के विपुल प्रंथों को इस साहित्य में नहीं गिनते, कितु दूसरी श्रेगी की - लघुतम सृक्तियों को साहित्य मे अपना लेते है।

साहित्य के इस सामयिक लच्चण में थोड़ा सा परिष्कार कर के हम कह सकते है कि साहित्य उन पुस्तकों की समष्टि स्थायी रागातमक को नही कहते, जिनमें स्थायी रागवाले तत्त्वों का तत्त्व वाली समावेश हो, अपि तु साहित्य स्वयं वे पुस्तकें हैं रचनाऍ साहित्य जो स्थायी राग 'से संमुपेत हों। साहित्य का' यह हैं लच्या अपर कही गई पुस्तकों मे नहीं घटता। यह सत्य है कि उन पुस्तकों मे वर्णन किए गए तत्त्व'मानवसमाज के लिए स्थायी राग वाले हैं, किंतु स्वयं वे पुस्तकें रागात्मक नहीं है। इन पुस्तकों में निदर्शित किए गए तथ्यों को हम दूस्रे प्रकार से प्रकट कर सकृते हैं; इनकी व्याख्या तथा किवात्मक उपपत्ति में हम दूसरे उपायों का आश्रय ले सकते हैं, जब कि वे पुस्तके, जिनमें पहले-पहल इन तत्त्वों का व्याख्यान किया गया था, श्रव नामावंशेष रह गई है। तथ्य जीवित हैं, किंतु उन तथ्यों को निरूपित करने वाली पुस्तके गल चुकी है। उदाहरण के लिए, न्यूटन के क्रांतिकारी घ्राकर्षणसिद्धांत को— जिसका मानवसमाज से वहुत गहरा संबंध है—जानने के लिए यह त्रावश्यकं नहीं कि हम न्यूटन द्वारा रची गई मौलिक पुस्तक का अनु-शीलन करे; उसका वर्णन न्यूटन के पीछे आने वाले वैज्ञानिकों ने और भी अच्छी तरह से कर दिया है और उनकी रचनाओं को पढ़ कर हुम न्यूटन के सिद्धांतों से भलीभाँति परिचित हो जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि न्यूटन की रचना नष्ट हो गई, कितु उसके द्वारा आवि-ष्कृत किए गए सिद्धात आज भी वैसे ही बने हुए हैं। फलतः हम ऐसी किसी भी रचना को साहित्य नहीं कहेगे, जो आगे आने वाले वर्षों श्रथवा सदियों में उसी विषय पर रची जाने वाली श्रन्य कृतियों के त्रेत्र में आ जाने पर स्वय चल बसती हो। साहित्य कहाने वाली रचना के लिए आवश्यक है कि जहाँ उसमें निदर्शित किए गए तत्त्व

स्थायी हों, वहाँ वह स्वयं भी स्थायी हो, और सनातन रूप से जनता का चित्तरजन करने वाली हो। अव यहाँ इस प्रश्न का उपस्थित होना स्वाभाविक है कि वे कौन से तत्त्व हैं जिनके समावेश से किसी रचना में सच्ची स्थायिता संपन्न होती है।

विद्वानों का कहना है कि किसी रचना में स्थायिता तभी आती है, जब उसमे उसके रचयिता का व्यक्तित्व स्थायिता के लिए प्रतिफलित हो, जब वह रचना अपने पाठ के समय व्यक्तित्व का पाठक के संमुख अपने रचयिता को ला खड़ा करती प्रतिफलन हो। श्रीर यह कहना किसी श्रृंश तक है भी ठीक। ग्रावश्यक है सच पूछो तो कला के सभी उत्पादों में इस वात का होना सुतरां आवश्यक है। किंतु क्या हम अपने इस प्रस्ताव को इन शब्दों में रख सकते है कि ऐसी प्रत्येक रचना, जिसमे उसके रचयिता का व्यक्तित्व प्रतिफलित हो, साहित्य कहाने की अधिकारिणी है। हमारी समभा में, नहीं ! इस बात में दो आपत्ति हैं : प्रथम, यह लत्त्राण अरपष्ट है। व्यक्तित्व के प्रतिफलन का क्या आशय है ? क्या एक धर्मशास्त्र अथवा शब्दशास्त्र पूर व्युत्पत्ति लिखने वाला श्राचार्य श्रपनी रचना पर श्रपने व्यक्तित्व को, श्रपने श्रम, श्रध्यवसाय, र्झंतर्हिष्ट और विवेक को मुद्रित नहीं ,करता १ दूसरे; यदि हम इस् वात को मान भी लें कि साहित्य की प्रत्येक रचना मे उसके रचयिता का व्यक्तित्व प्रतिफलित रहता है-जन कि नैज्ञानिक पुस्तकों में ऐसा नहीं दीख पड़ता—तब यह प्रश्न होगा कि वृह कौन सी विधा अथवा प्रकार है, जिसके द्वारा एक छेखक अपने व्यक्तित्व को अपनी रचना में संपुटित कर सकता है। वह कौन सा रहस्य है जिसके द्वारा एक कवि अपनी रचना में सदा के लिए अपने आपे को निहित कर जाता है, जब कि उसी का भाई एक वैज्ञानिक अपनी रचना को श्रपने आपे से श्रब्धूता रख उसमें श्रभीष्ट तत्त्व का प्रदुशन करक बस कर देता है। यदि व्यक्तित्वसंनिधान के इस रहस्य को हम किसी त्रकार हृद्रत कर ले तो हमें काव्य का वह सत्त्रण मिल जायगा, जिसकी काव्य के अतिरिक्त और किसी भी रचना में उत्पत्ति नही होती।

श्रीर इस संबंध में जब हम उन रचनात्रों की, जिनमें स्थायी साहित्य मनो-वेगों को तरंगित साहित्य नहीं कहा जाता, किवयों की उन कृतियों के साथ, जो अपने अंतस् में इस प्रकार के विज्ञानगर्भ करता है, विजात तस्यों के न रहने पर भी मृत्यु को सदा ठुकराती रहती है, तुलना करते है, तब हमें व्यक्तित्वसंनिधान के विषय में किए गए उक्ते प्रश्न का उत्तर सहज ही में मिल जाता है। श्रीर वह

उत्तर यह है कि जब कि कबि की रचना पाठक के मनोवेगों को अभिनंदित करती है, वैज्ञानिक की छति उसके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालती है, श्रीर यही है वह तत्त्व, जिसकी हमे साहित्य के लच्या के लिए अब तक खोज थी। दस किसी रचना को स्थायिरूप से रागात्मक बनाने के लिए आवश्यक है कि वह पाठक के मनोंवेगों को तरंगित करें; वह उसके मस्तिष्क में न श्चुस कर उसके अंतरात्मा को आप्लावित करे।

श्राइए, श्रब विचारे कि पाठक के मनोवेगों को तरंगित करने की इस शक्ति से साहित्य के उन दो गुणों अर्थात् स्थायिता तथा व्यक्तित्व-प्रतिर्विबनशीलता का, जिनके श्रमर बनाने बिना साहित्य साहित्य नहीं कहा सकता, कहाँ तक स्पष्टीकरण होता है। स्थायिता के विषय में एक बड़े श्राचंभे की बात यह है कि कविता या साहित्य की म्सुर होते हैं श्रन्य किसी रचना को। श्रमर बनाने वाले। मनोवेग

साहित्य को वाले मनोवेग स्वय च्रा-

स्वयं च्याभंगुर होते हैं। ज्ञान और मनोवेगों में वडा भारी अंतर यह है कि जब कि ज्ञान में एक प्रकार जी स्थायिता होती है, मनोवेग मत्स्य की भाँति निमेष सात्र सटक कर यन मे विलीन हो जाते हैं। ज्योंही हम एक भौतिक तथ्य को भलीभाँति हृद्गत कर लेते है वह हमारे मन का अंग वन जाता है, वह हसारे अंतः करण मे, नामि मे अर के समान, धँस जाता है। हो सकता है कि हम उस तथ्य को भूल जायँ, किंतु उसका भूल जाना इमारे लिए अनिवार्य नहीं है। इसी लिए जब हम भौतिक विज्ञान से संवध रखने वाली किसी पुस्तक को पढ़ लेते है, तब हम उसे उठाकर रख देते हैं, उसके साथ होने वाला हमारा सख्य वस हो जाता है, और उसके अंतस् में निहित हुए तथ्य हमारे मानसिक फलक पर खचित हो जाते है। दूसरी ऋोर मनोवेगों का रुषभाव इस से सुतरां भिन्न है। वे सहज ही चए। मंगुर हैं। हृदय मे इनकी चिनगारियाँ सी उठतीं ऋौर च्राए भर चमक कर वहीं विलोन हो जाती है। मेधदूत को पढ़कर जो मधुमय भाव हमारे मन मे उठते है वे उसके पढ़ने के दो घटे उपरांत लुप्त हो जाते हैं। हाँ, मेंबदूत की पुनरावृत्ति करने पर वे फिर उद्बुद्ध हो जाते हैं। श्रौर उनकी इस श्रास्थिरता तथा मधुरता के कारण ही हम उन्हे बार बार जागृत करते श्रौर इस काम के लिए मेघदूत को पढ़ते हैं। इस दशा से यदि कालिदास का मेघसंदेश सामान्य कोटि का साहित्य हुआ तो हम उसे एक या दो बार पढ़कर वस कर देंगे, कितु यदि उसमे विश्वजनीनता के उपकरण संनिहित हुए तो वह अनंत काल तक अगिएत मनुष्यों के मनोवेगों को तर्गित करता रहेगा और उसकी गणना विश्वजनीन रचनात्रों में होने लगेगी।

ध्यान रहे मनुष्य के मनोवेगों को आदोलित करने वाली यह

शक्ति ही किसी कवि की रचना को अमर बनाया भावनास्त्रों पर करती है। सब जानते हैं कि कला श्रमर वस्तु है; समय का श्रीर इसमें संदेह नहीं कि श्राज कालिदास को हुए प्रभाव नहीं पडता शताब्दियाँ बीत गईं श्रीर उनका नाम पुराना पड़ गया, कितु उनकी रचनाएँ त्राज भी उतनी ही नवीन हैं, जितनी कि वे अपने रचयिता के जीवनकाल मे थीं। श्रीर यह सब इसलिए कि महाकवि कालिदास मनुष्य के मनोवेगों को तरगित करते हैं, श्रीर मनोवेग व्यक्तिरूप मे प्रतिच्राण विलीन होते रहने पर भी अपनी संतति के रूप मे अनंत काल तक अविच्छिन्न बने रहते हैं। संभव है कि समय की प्रगति श्रोर सभ्यता के विकास के साथ-साथ हमारे मानसिक वेगों, प्रेमतंतुत्रों तथा कल्पनासूत्रों मे भी परिवर्तन श्रा जाय, कितु इसमे संदेह नहीं कि हमारे मनोवेग सदा मनोवेग बने रहेगे श्रोर हमारे सूचम शरीर मे न्याप्त होने के कारण वे सदा हमारे स्थूल शरीर को ऋपना वशंवद बनाए रखेगे। वस्तुत: विकास की प्रक्रिया हमारे विचारों का परिष्कार करती है, उसका हमारे मनोवेगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रामवनवास के अनतर जगल में अपने ज्येष्ठ भ्राता राम की चरणसेवा में निरत हुए लदमण के मन में श्रपने भाई भरत को दलबलसहित अपनी श्रोर श्राना देख जो क्रोधाग्नि भड़की थी वह त्राज भी उस परिस्थित में पड़ने पर हम सब के मन में उसी प्रकार प्रज्वलित हो सकती है। दुष्यंत के प्रेमपाश में फस उसकी स्नेहवीचियों से सावित हुई तापस शकुंतला को उसके द्वारा भरी सभा में प्रत्याख्यात होने पर जो अकतुद् निराशा हुई थी वह श्राज भी उस परिस्थिति मे पड़ने पर हर धर्मप्राण रमणी को हो सकती है। हजारों बरस बीत जाने पर भी लच्मण श्रौर शकुतला की वे

भावभंगियाँ हमारी र्त्रांखों मे वल खा रही हैं; पूछो तो वे हमारी त्रात्मा का एक अंग वन गई हैं।

कहना न होगा कि मनोवेगो को तरंगित करने वाली यह रहस्यमयी शक्ति ही कवि की रचना से अपने वैज्ञानिक तथा रचियता के ज्यिकत्व को संयुधित करती है, साहित्यिक क्योंकि यह वात एकमात्र भावना के चेत्र में ही संभव दर्शन में भेद है कि एक लेखक अपने द्वारा किए गए जीवन-व्याख्यान मे अपने व्यक्तित्व को, अपनी ही रीति से प्रकट करता हुआ, अपनी रचना पर अपने आपे को मुद्रित कर सके। भौतिक सत्य तो - जहाँ तक उनका हमारी चर्मच छु से संबध है - सब को एक ही रूप मे दृष्टिगत होते हैं। सभी की दृष्टि में सदा दो और दो चार होते है और सभी वैज्ञानिकों को सदा से अशेष भौतिक पदार्थ एक ही रूप में दीखते आए है। विज्ञान का प्रादुर्भाव, सब को एक रूप में दीख पडने वाले भौतिक तथ्यों की समष्टि में हुआ है। और क्योंकि इन मूर्त तत्त्वों में किसी प्रकार का भेद नहीं है, इसलिए इनके वागात्मक व्याख्यान में भी किसी प्रकार का भौतिक भेद नहीं होता। गुलाब के प्रफुल पुष्प का संघटन सभी वनस्पतिशास्त्रियों की दृष्टि में समान रूप से नन्हीं नर्न्ही पटलियों तथा उनके मध्य विराजमान हुए पुष्प-पराग से होता है। उनकी आँख उस दृश्यमान मूर्त तक जाकर वस कर जाती है। त्र्यव, दर्शन के जिस विंदु पर वनस्पति शास्त्र की इतिकर्तव्यता है वहीं से कवि की छांतर्रिष्ट का व्यापार छारंभ होता है। कवि एकांत के मधुमय मानस मे खिलकर समय तथा देश की सूदम वीचियों पर श्रनुरागभरे स्मित की पीयूषवर्षा करने वाले उस गुलाव पर श्रपने हृदय के उन सब भावों को आरोपित कर देता है जो हमारी जीवन-निशा को सुखमय बनाते हैं श्रीर जो हमारी मरणघड़ी को श्राशामय

चनाते है। ज्योतिर्विज्ञान यह वताकर कि चंद्रमा पृथ्वी से, कितनी दूरी पर है, उसका चेत्रफल क्या है, वह किससे प्रकाश पाता है, चुप हो जाता है। वही/चद्रमा किव के कल्पनामय जगत् में साहित्य संसार का श्रुगार, संयोगियों का सुधासार, वियोगियों का विषागार, उपमाश्रों का भड़ार श्रीर उत्प्रेदाश्रों का श्रासार वन जाता है। / रजनी के श्रनभ्र नभ में टिमटिमाते तारागण दूरदर्शी यत्र से विपुलकाय दीख कर रह जाते है, अगुवीच्या यत्र से उनके आकार प्रकार का आभास हो जाता है और यहाँ बस। किंतु विरहविधुर कवि को उन तारों मे समवेदना का समुद्र उमडा दीख पडता है। उसकी कल्पनानिशित दृष्टि उनके भौतिक गोल को कभी पुष्प के रूप मे परिणत करती है, तो कभी प्रण्यिनी के घर को दिपाने वाले दीपकों के रूप में बद्ल देती है। कभी उनमे उसे प्रेयसी के नेत्रों का आभास होता है तो दूसरे ही च्राग मे व उसे आकाश की नीली चुन्नी मे सलमे बनकर दीखने लगते है। किव की यह अंतर्देष्टि ही, उसकी यह दश्यमान जगत् पर मनचाहा रंग फेरने की शक्ति ही उसकी रचना में उसके व्यक्तित्व को कीलित कर देती है, यह विद्युत्मयी त्वरित फल्पना-शक्ति ही उसे उसकी रचना में ला बैठाती है। 'दो श्रौर दो चार होते हैं' इसको सभी समान रूप से कहते हैं। उनके इस विचार श्रीर कथन पर उनका र्व्याक्तत्व नही मुद्रित होता। इसके विपरीत भावनात्रों के चेत्र में दो व्यक्तियों का श्रनुभव कभी एक सा नहीं होता। ज्यों ही एक तत्त्व, विज्ञान के चेत्र से सरक भावना के चेत्र से पदार्पण करता है, त्यों ही उसके स्पर्शादि गुणों मे एक वैचित्र्य आ जाता है, और इस वैचित्र्य का वर्णन करने वाले साहित्यिक को, इस काल्पनिक वैचित्र्य के निदर्शन का अवसर मिल जाने के कारण, अपने व्याख्यान पर अपने निज् व्यक्तित्व को मुद्रित करने का संयोग

मिल जाता है। विज्ञान की भाँति साहित्य कभी भी नत्त्वों को उनके प्रतीयमान रूप में हमारे संमुख नहीं रखता; वह उन पर कल्पना का मुलम्मा चढ़ा कर, उनको मनोरागों से अनुरंजित करके किसी और ही, अनुठे, अटपटे, चमत्कृत रूप के प्रस्तुत करता है; और जो साहित्यिक जितनी दच्चता, भव्यता, विशादता नथा व्यापकता के साथ इस वैचित्र्य को संपन्न करता है वह उतना ही अधिक और उतने ही अधिक कचिर रूप में अपनी रचना पर अपने व्यक्तित्व को अंकित किया करता है।

स्मरण रहे, मनोवेगों को तरगित करने की इस शक्ति में हमे

मैथ्यू ग्रानंलड
द्वारा किया
गया कविता
का लच्च्या
यथार्थ मे
साहित्य का
लच्च्या है

सनावना का तरानत करन का इस राजा म हम उन श्रीर बहुत से उपकरणों की उपलिच्ध होती है, जिन्हें हम किसी यथार्थ साहित्यिक रचना में पाया करते हैं । मैथ्यू श्रानंल्ड के श्रमुसार जीवन की आलोचना को किवता कहते हैं । भले ही इस लच्चण में श्रम्पष्टता हो, कितु यह सत्य है कि किवता, किव हारा की गई जीवन की श्रालोचना है, यह किव के मन पर श्रकित होने व'ले जीवन के वे सूदम प्रभाव है, जिन्हें श्रात्मसात् करके वह श्रपनी वाणी हारा

दूसरों तक पहुँचाता है। किंतु किंवता का यह लच्चण किंवता तक ही परिसीमित न हो साहित्यमात्र पर घटता है: क्यों कि किंवता के समान इतर साहित्य भी जीवन की समालोचना करता है, उसे रागमय वचनों मे हमारे सम्मुख रखता है। फलतः उक्त लच्चण मे किंचित परिकार करके हम कह सकते हैं कि साहित्य जीवन के प्रकाशन अथवा उसके व्याख्यान को कहते हैं। इस विषय में यह वात समरण रखनी चाहिए कि यह मनोवेगों को तरंगित करने वाली शांक ही है, जो साहित्य को जीवन की व्याख्या करने में सवल बनाती है। क्योंकि

जीवन—जैसा कि यह हमारे संमुख प्रपंचित है — वस्तुतंत्र तथा तथ्यों का नहीं, हमारे विचारों और अनुशीलनों का भी नहीं, अपितु हमारे सनोवेगों का सतानमात्र है, यह उनका अविच्छिन प्रसारमात्र है। मनोवेग ही हमारी इच्छाओं के जन्मदाता है, उन्हीं से हमारे क्रियाक्ताप की उत्पत्ति होती है। हमारे आचार की कसौटी हमारे मनोवेग है, हमारे जीवनततुओं की तकली हमारा मन है। इस लिए वह साहित्य, जो एक साथ लेखक के मनोवेगों को मुखरित करता और पाठक के मनोवेगों को आदोलित करता है, ही, जीवन का सब से अधिक रहस्यमय अंकन है, उसका सब से अधिक पते का, जीता-जागता लेखा है।

साहित्य के प्रस्तुत लंक्ण के विषय में यह आपित्त की जा सकती है कि यह आवश्यकता से अधिक सकुचित होने के कारण अव्याप्ति दोष से दृषित है। हम यह मान भी ले कि जिस किसी रचना में मनोवेगों को प्रणुद्ति करने की शक्ति हो, वह साहित्य है, क्या विपरांत रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि जो भी रचना साहित्यपदभाक है, उसमें मनोवेगों को त्वरित करने की शक्ति अनिवाय रूप से रहनी चाहिए। सब जानते है कि इतिहास साहित्य के प्रधान अगों में से एक है। किंतु इससे पाठक के मनोवेगों का प्रणुद्दन नहीं होता। यह तो जीवनत्तेत्र में घटी हुई घटनाविलयों का लेखामात्र है; और साहित्य का उपयुक्ति लक्षण इस पर नहीं घटता। फलत साहित्य का उक्त लक्षण वास्तव में किवता का लक्षण है, साहित्य-सामान्य का नहीं।

इस आदोप के उत्तर में हम यही कहेंगे कि जो भी रचना साहित्यिक है, उसमें मनोवेगों को आंदोलित करने की शक्ति का होना अनिवार्य है। हम इतिहास को साहित्य उसी सीमा तक कहेंगे, जहाँ तक कि वह अतीत घटनाओं की आवृत्ति करता हुआ भी हमारे मन की भावनाओं को गुद्गुदाता हो, हंमारे सन से आनंदभरी उथलपुथल मचा देता हो। इतिहास के वे अंश, जिनका एकमात्र लह्य घटनावलियों की आवृत्तिं करना है, साहित्य नहीं, अपितु कोरे लेखे मात्र है। ऐतिहासिक कलाकार की सफलता या असफलता इस् वात से परखी जाती है कि वह कहाँ तक इतिहास के उन गुणो को, अर्थात् वर्ण्य घटनांत्रों की तथ्यता, उनकी पूर्णता श्रीर उसकी श्रपनी पच्चपातशून्यता को — जिनका किसी भी इंतिहास में होना अनिवार्थ-रूपेण त्रावश्यक है-मनुष्य के उन मनोवेगों के साथ जुटा कर संजितत करता है, जो उसके द्वारा वर्णित घटनात्रों के मूक स्रोत है, श्रीर जो इलियड, त्रोडेबी, रामायण त्रौर महाभारत के काल के समान आज भी हमारी हृदयस्थि लियों मे तरंगित हो रहे हैं। सच्चे इतिहास में जहाँ हमे अतीत घटनाओं की सुसिन्जत पंक्तियाँ लगी दीख पडती है, वहाँ हमे उन घटनात्रों की प्रचंड चपेटों से प्रताडित हुए मनुष्यों श्रोर उनके रचे ससारों के खंडहर भी दीख पड़ते हैं। श्रीर जहाँ हमे रामायण को पढ़ते समय राम-रावण तथा दशरथ-कैकेयी के ऊपर घटने वाली रोम-हर्षण घटनात्रों का फिर से दर्शन होता है, वहाँ हमे साथ ही जरायस्त दशरथ के, उसकी प्राणिप्रया महिषी कैकेथी के हाथों प्राण-पखेरु खिचते दीख पड़ते हैं। और यह जानकर कि उस समय दशरथ के भीतर उठने वाली ऋहं 1ुद् टीस और उसके रोमरोम को सालने वाली शूलशलाकात्रों मे हम भी कभी विष सकते हैं, हमारी आँखों में सावन भर जाता है और हम वाल्मीकि के साथ एकस्वर हो नियतियत्ती को धिक्कारने लगते है। जिस सीमा तक एक इतिहासकार श्रतीत घटनाश्रों को घटाने वाले देवदानवों के साथ हमारा तादातम्य संवच स्थापित करके हमें फिर से, इस शरीरपिंजर में पिहित रहने

पर भी, श्रातीत के चेत्र में घुमां फिरा कर हँसा श्रीर रुला संकता है, । उसी सीमा 'तंक उसके इतिहास को हम साहित्य के नाम 'से विभूषित ' करेंगे।

ऊपर की गई विवेचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार विज्ञान श्रीर साहित्य में मौलिक भेद है उसी प्रकार वैज्ञानिक तथा साहित्यिक पुस्तकों के स्वभाव विज्ञान मे भी अतर है। किंतु जिस प्रकार कला तथा लुलित कलां हों में ऋतर होने पर भी मौलिक समानता है, इसी प्रकार साहित्य में विज्ञान श्रौर विज्ञान में साहित्यांश का होना संभव तथा वांछनीय भी है। विज्ञान और साहित्य के भेद को दर्शनि के लिए हम ने फूल का उदाहरण देते हुए बताया था कि एक वनस्पतिशास्त्री की चर्मचन्नु पुष्प के पटल, पराग, पौधे श्रौर उसकी शाखाप्रशाखाश्रों के साथ होने वाले उसके संबंध, उसके जनम, स्थिति, भग तथा पुन-रुत्पत्ति की भौतिक प्रक्रिया के बौद्धिक विवेचन तथा विश्लेषण में ही व्याप्त होकर शात हो जाती है, जबिक एक किय की निर्माणमयी श्रंतर्रेष्टि उस प्रसून को देख उसकीं सत्ता के मूल में पैठती श्रौर वहाँ से उसके जीवन के चरम सार सौंदर्य को पीकर बाहर उभरती है। कवि के काल्पनिक चित्रपट पर खड़े हों उस प्रसून के पटल और पराग शतधा मुखरित हो उठते हैं श्रीर उसे उन सव भव्यभावनात्रों का संदेश देते हैं जिनके लिये उसका हृदय प्रतिपल लालायित रहता श्राया है। वैज्ञानिक की बुद्धि में प्रसून के पटल श्रीर परांग निर्जीव बनकर श्राए थे, वही किव के चेत्र में पहुँच सजीव बनकर फड़क जाते हैं श्रीर. उनमे उसी सौरमभरे सौंदर्य की उपलब्धि होती है, जो उसे बालकों के तुतलाते त्रोठों पर मिलता है, जो उसे तापस बालाओं के स्मित में प्राप्त होता है और जो ध्यानपूर्वक देखने पर

सरिता, सागर नथा अंवरतल से खुले हाथों विखरा दीख पड़ता है। विद्यान का संबंध निर्जीव पदार्थों के निर्जीव विद्युलेषण से हैं; साहित्य का संबंध निर्जीव पदार्थों में भी जीवन का उद्बोधन करके उनके साथ कवि और पाइक दोनों का तादातस्य स्थापित करना है।

हम देख चुके हैं कि साहित्य की मौलिक दृत्ति भावों को तरगित करना है। कितु साहित्य की मूलभिति होने सगीत तथा पर भी साहित्य में एक मात्र यही तत्त्व नहीं रहता। साहित्य वह कला, जो एक मात्र भावनाओं के आधार पर खड़ी होती है, सगीत कला है। सगीत ने श्रोता की युद्धि पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़कर केवल उसका त्रांत करण प्रभावित होता है और उसके भावनातंतु त्वरा के नाथ प्रथित होने लगते है । इसमे सशय नहीं कि सगीत की नानाविध लहरियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाओं को उद्वुद्ध करती हुई लच्चणा द्वारा किसी सीमा तक विचारो को भी जन्म देतो है; किंतु ये विचार, वुद्धि से उत्पन्न हुए ये तत्त्व प्राय अनिश्चित तथा अनिर्धारित रहते हैं। कितु एक प्रवीश सगीतज्ञ अपने नःद् मे लयचित्र खड़े करके अथवा अपने संगीत मे कविता को मिलाकर संगीतज लच्चणात्रों को यथासंभव निश्चित तथा निर्धारित रूप देकर संगीत के प्रभाव में घनता उत्पन्न कर सकता है। परंतु यह सव होते पर भी संगीत का प्रत्यन प्रभाव श्रोता की भावनात्रों पर पड़ता है, उसके किसी सर्कालत ऋनुभवविशेष प्र नहीं। सामान्यतः सगीत के प्रभाव में पूरी पूरी वनता और सांद्रता तव आती है, जब उसमें किसी अन्य तत्त्व का, अर्थात् वागात्मक कविना आदि का. संकलन् न हो, जैसे वादित्र भवन मे नादित होते हुए वाद्यों के स्वर में अथवा श्रोना के लिए अपरिचित भाषा में गाने वाले गायक की तान

में। यह सब होने पर भी मानना पड़ेगा कि संगीत का प्रत्यच प्रभाव भावनात्रों पर पड़ता है, 'विचार ऋादि' पर 'नहीं । संचेप मे हम कह सकते हैं कि संगीत वह नाद अथवा भाषा है, जिसमें भाव अत्यंत स्वामाविक रीति से मुखरित होते और श्रोता की समवेदना तथा भावनाओं को उद्बुद्ध करते हैं। वस्तुतः देखा जाय तो भावना के वे सभी स्वतः प्रवर्तित प्रकाशन, जो उत्कट होने पर भी मनुष्य के वश से बाहर नहीं होते, सगीत के समान है, श्रौर इस दृष्टि से देखने पर हास्य, रोद्न, आकारण, उद्घोषण तथा चमक कर किए गए वार्तालाप, इन सब में वही लय, ताल तथा कलन हैं, जो संगीत मे पाए जाते है। किंतु प्रत्यच्चरूपेण मनोवेगों को लहरित करने वाले संगीत का प्रभाव और सभी कलात्रों के प्रभाव से कही अधिक घन तथा उत्कट होने पर भी उनके समान चिरजीवी न होकर, अल्प समय मे ही बस हो जाता है, श्रीर जहाँ श्रन्य कलाश्रों का प्रभाव भावना के साथ साथ विचार पर भी पडता है, वहाँ संगीत का प्रभाव भावना के चेत्र मे परिसीमित रहता है; श्रोर यही कारण है कि सगीत का हमारे तर्कीद्वेलित चारित्रिक जीवन पर चह प्रभाव नहीं पडता जो ऋन्य ललित कलाओं का पड़ता है।

हाँ, हम कह रहे थे कि एकातत भावनाओं को प्रगुद्ति करने की
शिक्त एकमात्र सगीत में हैं। रंग रूप के आधार पर
खड़ी होने वालो वास्तुकला और चित्रकला में भी
श्राधार
यह बात नहीं देखी जाती। वे अपनी लद्यसिद्धि
के लिए हमारे सम्मुख सौंदर्थ के मूर्त प्रतीक
उपस्थित करते हैं, जिन्हें हम अपनी बुद्धि से आत्मसात करते और
जिनका हमारी अनुभूति में निहित भावनाओं के साथ सबंध रहता
है। प्रतिमा और चित्र में एक ऐसी बात होती है जो संगीत में नहीं

मिलती। फिर साहित्य तो विशेषदः किचित् निर्धारत हुए वौद्धिक तत्त्वों अर्थात् विचारों द्वारा व्यापृत होता है। सावनाओं के प्रति होने वाली साहित्य की अपील अनिवार्य रूप से अप्रत्यक्त होती है। वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला की नाई आहित्य से भी यहं अपील पाठक की वुद्धि के सम्मुख द्रव्यविशेष, व्यक्तिविशेष तथा घटनाविशेष प्रस्तुत करके ही की जाती है, और वह गृति जिसके द्वारा इस प्रक्रिया की निष्पत्ति होती है, कल्पना है। आवनाओं को तरंगित करने वाली इस वृत्ति का साहित्य में होना अर विश्वक है।

इसके साथ ही साहित्यसमी एगा में हमें वृद्धि क साथ सबंध रखने वाले एक और तत्त्व पर ध्यान देना उचित साहित्य में सत्य है, जो सब प्रकार के लेखों की आधारशिला है और का होना जिसे हम सत्य द्यथवा तथ्य के नाम से पुकारा करते ग्रावश्यक है हैं। साहित्य की कातेपय विधाओं का तो लच्य ही सत्य होता है ख्रौर उसी की चारु परिनिष्ठा मे उनके प्राप्तव्य की इतिमत्ता होती है। उदाहरण के लिए, हम एक ऐतिहासिक पुस्तक की गरिसा को इस कसौटी पर नहीं परखते कि उसने हमारी भावनात्रों को कहाँ तक उद्युद्ध किया है, अथना उसने हमारे कल्पनाजगत् को कहाँ तक सुपिसत किया है; इतिहास के महत्त्व को हम इस मापदंड से परखते हैं कि उसमे यथार्थता, परिपूर्णता, पन्नपातशून्यता और उचित निर्णायकता कहाँ तक सम्पन्न हो पाए हैं। साहित्य की इतर विधाओं के सौष्ठ्व को हद्भत करने के लिए भी हम उनके आधारभूत सत्य अथवा तथ्य के मापदंड से ही काम लेगे; और सत्य की इस चरम कसौटी के महत्त्व को पहचान लेने पर हमे कविता का उत्कर्ष भी कवि के काल्पनिक जगत् के मूल में सनिहित हुए सत्य में ही टीस पड़ेगा । क्योंकि हम जानते हैं कि वौद्धिक तत्त्व अर्थात् विचार के उचित मात्रा में न रहने पर हमारे उत्कट मनोवेग कोथ, मात्सर्य तथा इसी प्रकार के अन्य उप रूपों में परिवर्तित हो जाते और हमारे निर्माल त्वरित मनोवेग भावुकता अथवा चिड़चिड़ेपन में बदल जाते है। निःसंदेह असत्य अथवा भ्रांत सत्य अस्वस्थ भावनाओं का जन्मदाता है और हनारे जीवन के मूलभूत विचारों में जब तक किसी महान् आदर्श का उत्थान नहीं होता तब तक हमारे अन्तःकरण में सांद्र तथा बलवती भावनाओं का विकास भी नहीं हो पाता।

अत मे किसी भी साहित्यरचना के सौष्ठव को परखने में हमे
 उसकी रचनाशैली पर भी ध्यान देना होगा। मांचना,
 रचनाशैनी कहपना और विवार इन सभी का प्रकाशन भाषा
 द्वारा होता है। यदि साहित्य का प्रतिपाद्य विषय
 उसका आत्मा है तो उसका प्रतिपादक, अर्थात भाषा उसका शरीर
 है। आत्मा के परिनिष्ठित तथा परिपूर्ण होने पर भी यदि उसके व्यापार का केंद्र शरीर भग्न अथवा वक हुआ तो उसके द्वारा आत्मा का
 उचित प्रकाशन असभव है। ठीक यहो वान साहित्य के विषय में कही
 जा सकती है। क्योंकि मनोवेगों के प्रति स्थायी अपील करने की शक्ति
 — जिसे हमने साहित्य का सर्वस्व माना है— जहाँ विषय की रसवत्ता
 पर निर्भर है, वहाँ वह, उस विषय को किस प्रकार से कहा गया है,
 इस पर भी बहुत कुछ अवलंवित है।

इस पकार किसी भी साहित्यिक रचना के सौष्ठव को परखर्ने के लिए हमें उसकी अगीभूत इन चार बातों पर ध्यान देना चाहिए—

रै. भावना अथवा रागात्मक तत्त्व, जो हमारे लच्चण के अनुसार साहित्य का सर्वप्रथम परिच्छेदी गुण है। साहित्य की आदर्श रच-नाओं का ध्येय भावनाओं को स्फुरित करना होता है तो उसकी सामान्य रचना अर्थात् इतिहास आदि मे यह किसी ध्येयविशेष की उपलब्धि का एक साधन वनकर आता है।

२ कहपनातत्त्व — अर्थात् सन में किसी विषय का चित्र अकित करने की शक्ति, जिसे किब अपनी रचना में सपुटित करके पाठकों के हृदयच्छ के संमुख भी वैसा ही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न करता है, और जिसके अभाव में भावना अथवा रागात्मक तत्त्व की परि-निष्ठा नहीं हो पाती।

३. बुद्धितस्व—अर्थात् वे बिचार, जिन्हे एक लेखक या किव अपने विषयप्रतिपादन में प्रयुक्त और अरनी कविता में अभिव्यक्त करता है और जो संगीत के अतिरिक्त और सभी कलाओं के आधार-भूत है। साहित्य की सभी उपदेशपरक अथवा प्रवोधक रचनाओं में इस तत्त्व की प्रधानता होती है, क्योंकि यह उस अंश की पूर्ति करता है जिसके उदेश्य से इस प्रकार की पुस्तके लिखी जाती हैं।

४. रचन।शैली—जो कि स्वयं एक उद्देश्य नहीं, ऋषितु हमारें भावों तथा विचारों को प्रकाशित करने के प्रमुख साधनों में से एक है।

ऊपर के सद्भों में पाश्चात्य रीति से उन तत्त्वों का दिग्दर्शन कराया गया है, जिन से साहित्य की निष्पत्ति होती है। इन तत्त्वों को भलीभॉति समभ लेने पर हमारे लिए अस्कृत साहित्याचार्यों द्वारा दी गई साहित्य की परिभाषा सहजगम्य हो जाती है।

संस्कृत के सिहन शब्द का अर्थ है साथ और उसमे भाववाचक
प्रत्यय जोड देने पर साहित्य शब्द की सिद्धि होती
साहित्य शब्द
है जिसका आश्रय होता है, समन्वय, साहचर्य,
अर्थात् दो तत्त्वों की सहचरी सत्ता। साहित्य पर
विचार करते समय हम देख चुके है कि उसकी प्रमुख वृत्ति हमारे

मनोवेगों को तरंगित करना है, और मनोवेगों के तरंगित होने पर हमारा बाह्य जगत के साथ ऐसा रागात्मक संबंध स्थापित होता है जो अपनी चरमकोटि पर पहुँचकर उस जगत के साथ हमारा ऐक्य स्थापित कर देता है। इस अनुभाव्य और अनुभावक के तादात्म्य को ही रस कहते है और इस रस बाले वाक्य को ही हमारे साहित्य-शास्त्रियों ने काव्य अर्थात् साहित्य कहा है।

साहित्य से उद्भूत होने वाले ऐक्य को हम दूसरे प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक साहित्यिक रचना में हमें साहित्य का त्राधार दो तत्त्व दीख पडते हैं: एक अर्थ और दूसरा शब्द । यह भी पहले कहा जा चुका है कि साहित्यदर्शन मे श्रौर सामान्य श्रथवा वैज्ञानिक दर्शन मे मौलिक भेद है। सामान्य जन तथा वनस्पतिशास्त्री एक फुल्ल प्रसून को उसके पटल झीर पराग के समवाय के रूप में देखते है, जब कि किव उस-पटल तथा पराग को, कल्पना के द्वारा, किसी और ही रूप मे, कुछ जीता-सा, कुछ मुस-कराता-सा, कुछ कहता श्रौर बुलाता-सा देखता है, ऋर्थात् वह दृश्य-मान पदार्थों को, उनके, प्रतीयमान रूप में नहीं, श्रिपितु उस प्रतीयमान के मृल में निहित सत्, चित् और आनंद के रूप में देखीता है। जिस प्रकार एक कवि का पुष्पदर्शन वैज्ञानिकों के पुष्पदर्शन से भिन्न प्रकार का है, इसी प्रकार उस दर्शन को निष्पन्न कराने वाले अर्थ और शब्द भी उसके सामान्य पुरुषों के माने हुए अर्थ और शब्द से भिन्न प्रकार के होते है। सामान्यजनों की दृष्टि मे शब्द श्रीर श्रर्थ दो भिन्न भिन्न पदार्थ है। इन लोगों के मत में शब्द विनाशी वर्णों की एक शृंखला है, जो उच्चरित होते ही श्रपनी वर्णरूप कडियों के साथ नष्ट हो जाती है। दूसरी श्रोर वेदांतियों के मत में शब्द एक श्रविनाशी ध्वनि है, जिसे स्फोट कहा जाता है, श्रौर जो वर्गों की शृंखला के द्वारा श्रीभ-

व्यक्त होती है। अपने अभिव्यंत्रक वर्णों के चर होने पर भी यह मृलरूपेगा अत्तर और अविनाशी रहता है। दृसरी ओर अर्थ भी व्यक्तिरूपेण नश्वर होता हुआ भी, परिणाम, परंपरा अथवा अपने मूलभूत तत्त्व के रूप में अन्यव श्रीर अविनाशी है। दूसरे शब्दों मे सामान्य जनों द्वारा प्रयुक्त हुजा "प्रसृन" शब्द और उसका वह दृश्य-मान्[अर्थ दोनों अनित्य हैं एक भुना जाकर शून्य मे विला गया और द्सरा देखा जाकर कतिपय दिनों ने भड़ गया। किंतु कालिदास के द्वारा प्रयुक्त हुआ "प्रसृनं<sup>ऽऽ</sup> शब्द और उसकी कल्पनाभरित आँखों द्वारा देखा गया प्रसृत तत्त्व, अपने प्रतीकरूप के भड़ जाने पर भी, सदा एकरस बना रहता है; वह अपने स्थूल प्रतीक के रूप में न रहने पर भी सदा हराभरा रहता है और कवि को दीखा करता है। वस, अनित्य वर्णों के द्वारा नित्य रफ़ोट को और अनित्य प्रतीकों के द्वारा नित्य मौतिक तस्व को परस्पर संबद्ध करना और उन्हें उस रसमय रूप में पाठकों के संमुख रखना ही साहित्य अर्थात् साह-चर्यस्थापक रचनाओं का प्रमुख लक्ष्य है।

साहित्य की इसी रहस्यमय प्रक्रिया को ध्यान में रखकर व्यन्या-

श्रपारे काव्य-ससारे कविरेव प्रजापति:। यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते॥

अर्थान् काट्यरूपी जो अनंत जगत् है, उसमे कवि ही प्रजापित है—उस जगत् का सृष्टिकर्ता वही है। उसे जि । प्रकार का जगत् रुचता है, इस जगत् को उसी प्रकार में बदल जाना पडता है।

वस, जगत का दीखने वाले प्रकार से, कवि को रुचने वाले प्रकार में बदल जाना ही साहित्य का सार है और इसी प्रक्रिया को पिछले आचार्यों ने रस अपदि के नाम से पुकारा है। इस रस तक पहुँचने के लिए अभिपुराण, दडी, रुद्रट, आनदवर्धनाचार्य, मम्मट, वाग्मट, पीयूषवर्ष, विश्वनाथ तथा पडितराज जगन्नाथ को अनेक घाटियाँ ते करनी पड़ी है; इनमे घुमना हमारे लिए न तो उचित है और न आवश्यक ही।

साहित्य के तस्व नामक प्रकरण में हम बतायँगे कि रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भावों से होती हैं। किंतु वह कीन सी प्रक्रिया है, जिससे इन चार उपकरणों द्वारा रस की निष्पत्ति होती है और इस सामग्री से रसका क्या संबंध है, इस प्रश्न का उत्तर भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद से दिया है और शक्त ने अनुमितिवाद से दोनों के उत्तरों से असतुष्ट हो भट्टनायक ने अपना भुक्तिवाद चलाया। आचार्यों की तृप्ति इससे भी न हुई और अभिनवगुत्त ने पहले सब मतों का खंडन करके अभिव्यक्तिवाद की स्थापना की। आगे चलकर किंचित् परिष्कार के साथ आचार्यों ने इसी मत को स्वीकार किया।

स्पष्ट ही है कि साहित्य के मार्मिक तत्त्व अर्थात् रस के भली भाँति हृद्गत कर लेने पर, और यह जान लेने पर कि यह तत्त्व विनाशी नहीं, अपितु शाश्वत है, यह समम लेना सहज हो जाता है कि इसे उत्पन्न होने वाला न कहकर अभिन्यक्त होने वाला कहना अधिक युक्तियुक्त है और अभिन्यक्त होने पर, क्योंकि यह रसक्त है, इस लिए इसकी मुक्ति अर्थात् चर्वणा भी एक स्वामाविक बात है। इन मतों के गड़ेबड़-माला मे न पड़ हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि साहित्य के पाश्चात्य लच्चणों की भाँति उसके पौरस्त्य लच्चणों में भी उसके आनंदोत्पादनक्तप पच्च पर अधिक बल दिया गया है, और उसे ज्ञानोत्पादन अथवा प्रचार के कार्य से दूर रखा गया है। हमारे आचार्यों के अनुसार भी साहित्य के लिए सब से अधिक आवश्यक

बात यह है कि वह अपने विषय तथा रचनाशैली से पढ़ने तथा सुनने वालों के हृद्य में उस अखड आनंद का प्रवाह वहावे जो रसातुभव अथवा रसपिपाक से उत्पन्न होता है। दृसरे शब्दों में हम कह सकते है कि काव्य वह है जो हृद्य में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। इस प्रकार हम देखते है कि साहित्य अथवा काव्य के पाश्चात्य तथा भारतीय दोनों ही लच्चणों से, उसके द्वारा सनोवेगों के प्रति की जाने वाली अपील पर, जिसे हम रसनिष्पत्त अथवा जीवन के साथ रागात्सक संबंधस्थापन के नाम से भी पुकारा करते हैं—सन से अधिक वल दिया गया है।

## साहित्य के तत्व

साहित्य की परिभाषा पर विचार करते हुए हम कह चुके हैं कि
साहित्य उन रचनाओं का नाम है, जो भोता
पक् श्रीर कलापक
श्रीर कलापक
श्रीर यद्यपि जिस प्रकार प्रतिमा में उसकी सामग्री
श्रीर विमाणकला का ऐक्य होजाने के कारण दोनों को पृथक् नहीं
किया जा सकता, उसी प्रकार साहित्य में भी शब्द श्रीर श्र्यं को
पृथक् करना, साहित्य का स्वत्व नष्ट कर देना है, तथापि तत्त्वात्रवोध
की सुविधा के लिए हम साहित्य को उसके भावपक्त तथा कलापक्त
इन दो भागों में विभक्त कर उस पर विचार करेंगे।

कहना न होगा इन दोनों पन्नों मे भावपन्न की प्रधानता है और कलापन्न उसके प्रकाशन अथवा उसकी आत्माभिव्यक्ति में सहायक होने के कारण किसी सीमा तक गौण है। और क्योंकि साहित्य का प्रमुख ध्येय मनुष्य के आंतरिक तथा बाह्य जगत् को कल्पनापट पर चित्रित करना है; इस लिए जिस प्रकार मनुष्य का वह जगत् अपनी बहुमुखता, बहुक्षिता तथा विविधता के कारण सहज रूप से बुद्धिगम्य नहीं है, उसी प्रकार उसके व्याख्यानरूप साहित्य के भावपन्न का सम्यक् निदर्शन भी सुतरां दुरूह तथा कठिन है। चराचर विश्व के अगणित जंतुओं की चित्तवृत्ति का तो कहना ही क्या, स्वयं एक व्यक्ति की चित्तवृत्ति भी सदा एक-सी नहीं रहती; और उसकी चित्तवृत्तियों से प्रवाहित होने वाला कियाकलाप जितना ही विविध होता है, उतना ही वह वर्णन से बाह्य होता जाता है। साहित्य के भावपन्न को सम्यक् प्रदर्शित करने में इसी प्रकार की अनेक कठिनाइयाँ हैं।

जिस प्रकार सनुष्य में अनादिकाल से भाषा द्वारा अपने अंतरात्मा को श्रीर श्रपने माथ, संबद्घ हुए इस चराचर विश्व कलापच् भी को प्रकाशित करने की इच्छा वलवती रहती आई श्रनादि है। है, इसी प्रकार इसमें सोंदर्ग्वित के निहित होने के कारण अपनी भाषा को भाँति साँति के उपायों द्वारा वसत्कृत करने की प्रवृत्ति भी अनाि काल से दीत रहती आई हैं। साहित्यकला का मृल भाषा को चसत्कृत करने की इसी वृत्ति में निहित है; श्रीर साहित्य-शास्त्रियों ने इस आदर्श को अनेक प्रकार से नियमवद्ध करते हुए चसत्कार के श्रगिएत रूपों का वर्गीकरण किया है श्रौर साथ ही उनके लक्ष्ण भी किए है। भाषा की गति या प्रवाह, वाक्यों की उचित उठ-वैठ, शब्दों की लाक्तिएक तथा व्यंजनामूलक शक्तियों का समुचित प्रयोग, ये वाते कलापच के विकास मे प्रमुख सी दियाँ है और इन का विस्तृत विवरण ही ऋलंकारशास्त्रों तथा लच्चण-प्रथों का प्रतिपाद्य विषय है। प्रस्तुत प्रकरण में हम संज्ञेप से साहित्य के भावपक्ष श्रौर कलापच का परिपाक करने वाले तनवीं पर विचार करेगे।

साहित्य का लक्षण करते हुए हमने यह भी देखा था कि प्रत्येक साहित्यिक रचना की भिक्ति उसके भावपक् में श्रानिवार्यरूप से दृष्टिगोचर होने वाले तीन तत्त्व श्रामिवार्यरूप से दृष्टिगोचर होने वाले त्रामिवार्य होने पर भी साहित्य का भाव पक्त निर्वल पड़ जाना है और उसमे संपन्न होने वाले रस की मुक्ति चारुरूप से नहीं हो पाती। अब हम इन तीनों तत्त्वों में से पहले तत्त्व अर्थात् कल्पनातत्त्व पर विचार करेंगे।

### (१) कल्पनातत्त्व

पहल कहा जा चुका है कि साहित्य उस रचना को कहते है जो अंदा अथवा द्रष्टा के मनोवेगों को तर गित करें। यहाँ इस प्रश्न का होना स्वामाविक है कि वह कौन सा उपाय है जिसके द्वारा एक साहित्यिक, श्रोता या द्रष्टा के मन में भावों अथवा मनोवेगों की तरगे प्रवाहित करता है। किस प्रकार एक कवि, नाट्यकार, उपन्यासकार अथवा चतुर आख्यायिकालेखक हमारी भावनाओं को स्फुरित कर हमारे मुख से "वाह वाह" कहा सकता है।

निःसंदेह यह काम केवल भावनाओं के विषय में कुछ कहने सुनने से नहीं हो सकता। हर्ष, विषाद, प्रेम और क्रोध आदि भावनाओं के विषय में कितना भी वाद्यविवाद क्यों न किया जाय, उससे श्रोता अथवा द्रष्टा के मन में किसी प्रकार की तरंगे नहीं उत्पन्न हो सकतीं। इसमें संशय नहीं कि आत्मसंमान, स्वदेशप्रेम तथा कीर्ति आदि पर वल देने वाली वक्तृता आदि को सुन कर श्रोता के मन में भावनाएँ जागृत हो जाती है, किंतु भावनाओं के इस जागरण में और साहित्य को पढ अथवा नाटक को देखकर उत्पन्न हुई भावनातरंगों में बहुत वड़ा भेद है।

श्रम यहाँ यह पूछा जा सकता है कि यदि एक कलाकार भावनाओं के विषय में वार्तालाप करके श्रयवा स्वयं उनकी कि विषय में वार्तालाप करके श्रयवा स्वयं उनकी श्रमुख मूर्त द्रव्य उपस्थित करके भी श्रोता श्रयवा द्रष्टा के मन में मनोवेगों को नहीं तरंगित कर सकता, तो फिर वह उसके मनोवेगों को करता ही कैसे है। इसका उत्तर होगा कि वह इस काम की निष्पत्ति श्रोता श्रयवा द्रष्टा को उसके मनोवेगों को तरंगित करने वाले तथ्य श्रौर

घटनाएँ दिखाकर करता है। सब जानते है कि केवल मूर्त द्रव्य ही हमारी थावनात्रों पर अपना प्रभाव डाल सकते है। जब तक हम किसी तथ्य को मूर्त रूप मे अपनी आँखों से नहीं देख लेते तब तक हमारे मन से भावना की लहरे नहीं उठतीं। हमने समाचार पत्र मे पढा है कि जर्मन नौसैनिकों ने अप्रेजों के प्रसिद्ध जंगी जहाज 'हुड' को डुबो दिया है। उस पर काम करने वाले सैकड़ों सैनिक भी उसी के साथ सदा के लिए समुद्र में सो गए। 'कितु इस समाचार को पढ़कर हमारे मन से भावनाओं की तरंगे नही उठती; श्रौर हमारी मुखमुद्रा मे किसी प्रकार का परिवर्त र नहीं होता। दूसरी श्रोर जब हम तुलसीदास के रामचिरतमानस में कैकवी द्वारा धोखे में सताए गए दशरथ को अपने हाथों वन मे प्रस्थापित किए राम के वियोग मे विलपता देखते है, तब हमारा मन उत्कट कहणा से आप्लावित हो जाता है और इम अपने आप को भूल जाते हैं। इस भेद का कारण ' यह है कि समाचारपत्र के संपादक में हमें 'हुंड' के विषयं में केवल समाचार सुनाया है; उसने 'हुड' को हमारी आँखों के आगे नहीं रखा; उसने उस विशाल उद्वेलित समुद्र को भी हमारे सम्मुख नही रखा; उसने हमें उस विशालकाय जहाज का श्रीर उस पर सोने, बैठने, भोजन करने श्रौर नाचने वाले सैनिकों के भी दर्शन नहीं कराए; संदोप मे उसने उस जहाज को हमारे सामने नहीं डुबाया। फलत हम पर इनमें से किसी भी घटना का किंचित् भी प्रभाव नहीं पड़ा । दूसरी श्रोर महाकवि तुलसीदास हमे दशरथविलाप श्रीर उनके निधन का समाचार नहीं सुनाते । वे तो उन सब व्यक्तियों श्रीर उन सब घटनाश्रों को श्रपनी कल्पना की तूल्का से पुनर्जीवित करके हमारे सामने ला खड़ा करते हैं; हम अपनी आँखों के सामने इच्वाकु-कुलावर्तस, चक्रवर्ती राजा दशरथ को पुत्र-वियोगः

में ध्वस्त होता देखते हैं; हम यह सब काम उसकी प्राणिप्रया महिषी कैकेयी के हाथों सम्पन्त होता देखते हैं; श्रीर नियतियत्ती के इस प्रचड तांडव को देख हमारी आँखे सजल हो जाती हैं और हमारा मन विषाद मे कथित हो उठता है। जिस प्रकार एक चित्रकार अपनी कल्पना के द्वारा निर्जीव विदुओं से वनी रेखाओं के रूप मे त्राज सहस्रों वर्ष पहले हुए श्रीराम को परिएाद्ध करके हमे उनके दर्शन करा देता है--श्रौर हम उस श्रवाक् चित्र मे श्रीराम की श्रमित गरिमा को मुखरित होता देख वाष्पगद्गद् हो उठते है-उसी प्रकार किव अपनी कल्पनाशक्ति के द्वारा आज से सहस्रों वर्ष पूर्व हुए श्रीराम को अपनी मत्रमयी भाषा के छंदों मे मूर्तिमान करके हमारे समुख उपस्थित कर देता है। अतीत को वर्तमान में, अतथ्य को तथ्य में, परिचित को अपरिचित मे और अमूर्त को मूर्त मे परिणत कर देने में ही एक कलाकार की कलावत्ता है। संपूर्ण ललित कलात्रो की गुरुता इस उत्पादिनी शक्ति की गरिमा पर निर्भर है। इसी शक्ति को इम कल्पना के नाम से पुकारते हैं।

भारतीय वैयाकरणों ने कल्पना शब्द की व्युत्पत्ति रचनार्थक कल्पना की की स्रोर सकेत किया है। हमारे दर्शनाचार्य वेदांतियों ने इस वहुरूपी नामरूपमय जगत को मायोपेत स्रात्मा की कल्पना का जाल बता कर कल्पना की गरिमा को स्रोर भी गुरुतर बनाया है। शकर ने इस कल्पना को भी कल्पना स्रथवा माया बताकर द्वेत की दुविया को समूल दुतकारते हुए इसकी महिमा को पहले से कहीं स्रविक रहस्य-मय बना दिया है। इसी रहस्य को रिकान के शब्दों में हम यों व्यक्त

कर सकते है "कल्पनाट्टीन का सार सुतरा रहस्यमय तथा वर्णना-तीत है; यह केवल अपने परिणान रूप में ही जानी जाती है।"

' दाशीनिक चेत्र को छोड़ जब हम साहित्यिक चेत्र में छा कल्पना के विषय से विचार करते हैं, तह यहाँ भी हमें उसकी साहित्यक दोत्र गरिमा गंभीर बनकर दृष्टिगोचर होती है। हम कहते में कल्पना हैं कि अमुक कवि अथवा उपन्यासकार ने अमुक की उत्पत्ति पात्र की रचना की है। उसने अमुक-अमुक पुरुष तथा म्त्री-चरित्रो का निर्माण किया है। इसने सशय नहीं कि इन पात्रों के कोई भी श्रंश ऐसे नहीं, जिनको कवि ने उनके पृथक्-पृथक व्यक्तिरूप में न देखा हो, उसने इन पात्रों की भिन्न भिन्न विशेषताओं को प्रथक प्रथम रूप में बहुत वार देखा है, कितु उसके द्वारा उद्भावित की गई इन सब तत्त्वों की समष्टि, उनका एक जगह उसकी रचना के रूप सें सकलित होना, सुतरां एक नई वस्तु है। हम कह सकते हैं कि कालिदाम द्वारा निद्शित शकुँतला पहले कभी नहीं जन्मीं थीं, श्रौर न उनके द्वारा उत्थापित दुष्यंत राजा ही पहले कभी जनमे थे। इन दोनों की कालिदास ने स्वयं रचना की है। साथ ही हम यह भी कहेंगे कि एक कवि अथवा नाट्यकार अपने पात्रों को विचार, विश्लेपण तथा अनुशीलन की प्रक्रिया के द्वारा नहीं रचता, यह सरिए तो एक दार्शनिक की हुआ करती है। कवि के समुख ता उसके पात्र स्वयं आ खड़े होते हैं। नाट्यकार अपने पात्रों को, उन मूर्त आदशों को, जिन्हें उसने अपनी कल्पना के गर्भ से सजीव निकाला है, अपने संमुख स्पदित होता देखता है । जिस प्रकार अपने वत्स को देख दुधारू धेनु रोम रोम में प्रफुल्लित हो पावस जाती है, इसी प्रकार कवि पर प्रसन्न हो उसकी प्रतिभा पावस जाती है और उसके रचे सजीव काल्पनिक जगत् के रूप मे प्रवाहित

हो निकलती है। हम ने अभी कहा था कि कालिदास द्वारा रचे गए दुष्यत और शकुंतला पहले कभी नहीं जन्मे थे, इनकी रचना स्वयं कालिदास ने की है। असत् में से सत् को उत्पन्न करने की इसो प्रक्रिया का नाम कल्पना है।

किंतु हम जानते हैं कि सत् की उत्पत्ति असत् में से असंभव है। जिस प्रकार सत् वस्तु की असत् में परिणति असंभव कल्पना में असत् है उसी प्रकार असत् से सत् का विकास भी असंभव से सत् की उत्पत्ति है। किंतु इसी नियम के आधार पर हम यह भी कैसे होती है कहेरो कि हमारी इंद्रियों का अर्थ के साथ सनिकर्ष होने पर जिन ज्ञानततुत्रों की उत्पत्ति होती है, वे त्रिकाल में भी नष्ट नहीं होते। जिस प्रकार रथचक्र के अर्रे उसकी नाभि में धंसे रहते है, इसी प्रकार ये ज्ञानतंतु भी स्थूलरूप मे नष्ट हो जाने पर भी सूचम-रूप में विद्यमान रहते हुए आत्मरूप नाभि मे कीलित हो जाते हैं। इद्रिय और अथों के सनिकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञानततुत्रों की प्रक्रिया अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इस प्रक्रिया के अनुंसार हमारा आत्मा—या मन, इन अगिणत ज्ञानततुत्रों का अमित भडार ठहरता है। अपने भीतर निहित हुए श्रगिएत ज्ञानिबदुश्रों के इसं उर्वर ऊर्व को जनसामान्य नहीं देख सकते; किंतु अपेतमल कुशायबुद्धियों को इसका भान सदा होता रहता है। फलत: एक किव का खंतरात्मा ख्रमित ज्ञान का भड़ार होता है। वह अपने भीतर पिहित रहे ज्ञान की समष्टि से उत्पन्न होने वाली दिव्य दृष्टि से सदा उद्भासित रहा करता है। हमारी ज्ञानावभा-सित आत्मामि, मे से अखंडरूपेण निकलने वाले ज्ञानस्फुलिंगों मे से प्रत्येक कण व्यष्टिरूपेण एक होने पर भी, अपने स्रोतभूत आत्मा से अभिन्न होने के कारण—जो स्वयं अगिणत ज्ञानस्फ्रुलिंगों का समवा-

यमात्र है—समष्टिरूपेण सभी ज्ञानस्फुलिंगों का सुदम रूप है। इस प्रकार अनुशीलन करने पर हमें चिद्रूप आतमा के चेत्र में समिष्ट में व्यष्टि के और व्यष्टि में समष्टि के अत्यंत ही रुचिर दर्शन प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही वाह्य जगत् में भी हम इसी प्रकार की प्रक्रिया को काम करती हुई देखते है। विश्व का प्रत्येक कण, काल का प्रत्येक चण, श्रीर किया का प्रत्येक स्पदन हमें वर्णनातीत त्वरा के साथ कहीं से श्राता श्रीर कहीं जाता दिखाई पड़ता है। जहाँ से यह श्राता श्रीर जहाँ यह जाता है वह तत्त्व इसका आत्मा होने के कारण इससे भिन्न नहीं कहा जा सकता। संतितिरूपेण इन तत्त्वों की समष्टि ही उस तत्त्व का आत्मा है तो व्यष्टिरूपेण यही तत्त्व इनके रूप में उच्छ्वसित तथा प्रस्कृरित हुआ करता है। फलतः जिस प्रकार हमने चेतन जगत् में समष्टि में व्यष्टि श्रौर व्यष्टि में समष्टि देखी थी उसी प्रकार वाह्य जगत् में भी हमें समष्टि में व्यष्टि के और व्यष्टि में समष्टि के बहुत ही अभिराम दर्शन होते हैं। कहना न होगा कि जिस को हम आंतर और वाह्य इन दो नामों से पुकारते हैं वह मूलतः एक ही समष्टि है। दीखने वाला द्वैत केवल उसकी अपनी ही कल्पना है, अपने ही भीतर उठने वाली उसकी अपनी ही माया है।

जिस च्राग हम उपर निर्दिष्ट किए रहस्य को हृद्रत कर लेगे उसी च्राग हमारी समक में आ जायगा कि कांच के कल्पनाजगत् में असत् से सत् की खिष्ट किस प्रकार होती है। उपर के विवेचन में हमने देखा था कि कोई भी सत् असत् में परिणत नहीं हो सकता; फलत अतीत काल के सभी व्यक्ति और उस काल की सभी घटनाएँ त्रिकाल में एकरस चनी रहती है; कवि के हत्फलक पर वह ज्ञानशलाकाओं द्वारा कीलित रहा करती है। आंतरिक अथवा चाह्य जगत् में घटने वाला, दीखने में तुच्छ से तुच्छ घटनाम्फुलिंग भी किंव के

हृद्य मे निहित हुए उस- श्राप्तियन को देदीप्यमान कर सकता है; उसके भीतर निहित हुए अनंत तेलसमूह को सजीव रचना की विविध प्रणालियों में प्रवाहित कर सकता है। बस, किव की कल्पना-सृष्टिका सार इसी बात मे है।

उक्त विवेचन के अनुसार हम करणना, आत्मा की उस शक्ति . श्रथवा वृत्ति को कहते हैं जो, जहाँ तक कि यह कल्पना का काम मनुष्य के लिए साध्य है, रचना करती है; इसे ं महत्त्व हम दैवीय उत्पादनशक्ति की प्रतिमूर्ति अथवा उसकी प्रतिष्विन कहेंगे, उसके समान यह भी उस तथ्य को रूपवान् तथा अर्थवान् बनाती है, जिसमे पहले दोनों का अभाव था, जो पहले अरूप था श्रोर अर्थरहित था, यह उस सत्ता को साकार वनाती है जिसका पहले कोई आकार न था, यह उम तथ्य मे सार भरती हैं जो पहले सारहीन था, रिक्त तथा तुच्छ था। यह विनाश भी करती है, किंतु इसकी विनाशमयी वृत्ति भी पुनर्निर्माण के लिए है, विखरे हुए सद्वनों को पुन संकलित अथवा आदर्शरूप मे परिएत करने के लिए; अथवा किसी अज्ञेय, उड़ते—िफरते, तिरिमराते तत्त्वजाल में से जीवन का स्थिर त्रादर्श घड़ने के लिए। वस, त्रादर्श के इस सजीव उत्थापन में ही साहित्य की इतिकर्तव्यता है।

हमने अभी कहा था कि संस्कृत में वैयाकरणों ने करपना शब्द की व्युत्पित रचनार्थक कृप धातु से करके उसके रचनापच को अभिव्यक्त क्या है। ठीक इसी प्रकार की वात हमे अंग्रेजी के इमेजिनेशन (magination) शब्द मे सनिहित हुई दीख पडती है। इमेजिनेशन शब्द का अग्रेजी के इमेज (mage) शब्द के साथ अग्रीतिक संबंध है, और इमेज का अर्थ है प्रतिमा, प्रतिमृति, छाया श्रीर प्रतिबिम्ब । अब यदि हम इसेज शब्द के दोनों अर्थो—श्रर्थात प्रतिमा श्रीर छाया को एक ही तथ्य में संकृतित करके इमेजिनेशन शब्द के अर्थ पर विचार करे तो वह पहले से कहीं अधिक भव्य तथा रहस्य-मय बन कर हमारे संमुख उपस्थित होता है। कल्पना के रचनापन्न पर बल देते हुए हमने कहा था कि एक नाट्यकार अपने पात्रों का निर्माण करके उन्हें हमारे संमुख ला खड़ा करता है। किंतु उसके रचे पात्र-उदाहरण के लिए दशरथ और राम—आज से सहस्रों वर्ष पूर्व इत्पन्न हुए दशरथ श्रोर राम के समान होने पर भी, शारीरिक तथा श्रात्मिक दोनों दृष्टियों से शतशः उन्ही जैसे होने पर भी, उनसे भिन्न प्रकार के, कुछ छाया जैसे, अधकार मे उद्भूत हुए कुछ आभास जैसे, सघन नीहार के मध्य में से दीख पड़ने वाले कुछ सूर्यविव ऐसे, कुछ छितरे-छितरे धनपटों के मध्य में से आभासित<sup>इ</sup>होने वाले चढ़वद्न जैसे दीख पड़ते हैं। वे शतशः सजीव होने पर भी, सुतरां मानुपाकार होने पर भी, उन्हीं की भाँति सब दुछ करते हुए भी उनसे कुछ भिन्न ही प्रकार के होते है। वे हमारे समुख खड़े हुए भी हम से दूर रहते हैं; हमारे लिए ऋत्यंत परिचित होने पर भी हम से अपरिचित से रहते हैं। वे रूपधारी होने पर भी ऋरूप, साकार होते हुए भी निराकार और सत् होते हुए भी असत् से होते हैं। क्योंकि यदि वे सचमुच सरूप, साकार तथा सत् हों तो रामायण पढ़ने के अनंतर, जब हम पर उसका प्रभाव नहीं रह जाता, तब भी हमारे संमुख खड़े रहने चाहिएँ, और हमे पहले की भाँति दीखते रहने चाहिएँ। प्रतिमा और छाया के इस समवाय मे, साकार और निराकार के इस संकलन में, और सत् तथा असत् के इस तादातम्य मे ही कल्पना की इतिकर्तव्यता है; श्रीर तत्त्वज्ञान का यह वही विदु है, जिस पर खडे, होकर हमारे वेदांतियों ने, कल्पना की इस रहस्यमय वृत्ति को कविजगत् तक ही परिसीमित न रख उसे जीवमात्र की' परिधि में चरितार्थ बनायां हैं, श्रीर श्रेंत मे इस द्वें। के पसारे को एक ही श्रात्मतत्त्व का विविध उच्छ्वांस तथा मायारूप उल्लास बताते हुए, जीव को श्रद्धेत का निर्वाणपथ दर्शाया है।

कहना न होगा कि उक्त विवेचन के अंतुसार इमेजिनेशन अथवा कल्पना और इमेजिनेशन का रहस्य खडा होता है; कल्पना है वह अश्रव्य देवी संगीत,

जो अपनो तान और लय द्वारा गतिशील संसार मे पृथक् पृथक् उड़ते हुए, उखड़े पुखड़े फिरते सगीतलयों को जोड़ कर उनकी व्यस्त अवस्था में से तानसमान उत्पन्न कर उसे मुखरित कर देता है; कल्पना है आत्मा की वह निर्माणमयी बृत्ति, जो अकिचित् में से सब कुछ ला खड़ा करतो है; यह है उसकी वह रहस्यमय शकि, जो उस खड़े हुए को भो अकिचित्सा, छाया सा बनाए रखती है, उस में घनता और मूर्तता नहीं आने देती। इसे इमने संगीत उसी दृष्टि से बताया है, जिस दृष्टि से प्रीक तत्त्वज्ञों ने श्रौर हमारे वैयाकरण श्राचार्यों ने संगीत से, स्फोटनहा से, जगत् की रचना बताई हैं। हमने इसे संगीत इसलिए भी कहा है कि जिस प्रकार संगीत का मनुष्य के मनोवेगों पर प्रत्यत्त प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार कल्पना का भी उमकी मनोवृत्तियों के साथ प्रत्यत्त संबंध रहा करता है; क्योंकि यह साहित्यिक पुरुष की कल्पनाशक्ति ही है, जिसके द्वारा वह श्रोता अथवा द्रष्टा को उसके मनोवेगों में तरिगत कर देता है; उसे रस के प्रवाह में प्रवाहित कर देता है। कल्पना की इस रचनामयी वृत्ति का मनुष्य के साथ इतना घना संबंध है कि

यदि हम यह भी कहें तो अत्युक्तिन्त होगी कि मनुष्य के समस्त मोद और प्रमोद, उसके सकल धानंद तथा प्रसन्नता की कल्पना में ही पराकाष्टा है। कल्पना के ध्यभाव में जीवन ही नीरस है, वह रिक्त घड़ियों का तुच्छ यापन है। इस तो यह कहते हुए भी नहीं िममकते कि कल्पना और धानंद एक ही पदार्थ के दो नाम हैं; और इस कल्पना के उचित व्यापार में ही यनुष्य के, और विशेषतः साहित्यिक निर्माता के जीवन की इतिकर्तव्यता है।

## (२) बुद्धितत्वः जीवन का लक्ष्य

कल्पनातत्त्व के द्वारा ही साहित्यिक निर्माता अपने श्रोता अथवा द्रष्टाच्यों के भनोवेगों को तरंगित करता है। इस कल्पनातत्त्व पर विचार किया जा चुका। अब प्रश्न होता है कि क्या एक साहित्यिक निर्माता 'त्रपर्ना रचना को केवल रचना के लिए बनाता है, अथवा वह किसी निगूढ जीवनतत्त्व को प्रस्फुट करने के उद्देश्य से अपना निर्माण खड़ा करता है; श्रीर इस प्रश्न के साथ ही हम साहित्य के द्वितीय अंग चुद्धितत्त्व पर आते हैं। साहित्य पर विचार' करते समय अपने विवेचन का निष्कर्ष निकालते हुए हमने कहा था कि साहित्य की किसी भी रचना को चिरजीवी बनाने के लिए यह बुद्धितस्व आवश्यक है कि उसकी आधारशिला तथ्यों पर, विचारी पर, अथवा स्पष्ट शब्दों में जीवन के महान् तत्त्वों पर स्था-ियत की जाय। साहित्य की कतिपय श्रेणियों में तो रचना का प्रमुख लच्य ही सत्य का सप्रदर्शन होता है। उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक रचनात्रों का तथा त्र्यालोचनात्मक प्रबंधों का मुख्य ध्येय पाठक के मन में भावनात्रों को प्रवाहित करना नहीं, अपितु पद्मपातशून्य होते हुए कथनीय तथ्यों तथा घटनाओं को, उचित रूप से, सचाई के साथ उसके समुख रखना होता है। अौर यद्यपि उक्त दोनों प्रकार की रचनाओं को साहित्य इस लिए कहा जाता है कि ये हमारे मनोवेगों पर रागात्मक आघात करती है, तथापि उनके मूल्य को आंकते समय हम उनके इस पच्च पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि उनकी पच्चपातशून्यता, सत्यवादिता तथा स्पष्टता और संयम के साथ वर्णन करने की दच्चता पर; क्योंकि इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर एक ऐतिहासिक अपनी रचना में अग्रसर हुआ करता है।

किंतु साहित्य की एक श्रेणी वह भी है,—जिसका प्रमुख ध्येय ही श्रोता अथवा द्रष्टा के मनोवेगों को तर्गित करना है, जीर वास्तव में यथार्थ साहित्य है भी यही। किवता, नाटक, उपन्यास और आख्यायिका आदि का इसी में समावेश है। अब प्रश्न यह है कि क्या इस मार्मिक साहित्य का मूल भी सत्य ही पर निहित होना चाहिए, क्या यहाँ भी निर्माता की दृष्टि सत्य पर स्थिर रहनी चाहिए, और क्या इस कोटि की रचना का लच्य भी किसी प्रकार के सिद्धांत का निदर्शन होना चाहिये। इस प्रश्न का उत्तर हम "हाँ" मे देगे; और क्योंकि जीवन के रागात्मक व्याख्यान का नाम ही साहित्य है, इसलिए इसमे आदर्शवादिता का होना सुतर्ग आवश्यक है। किसी भी महान साहित्यकार को लीजिए, उसकी महत्ता का मापदंड उसके द्वारा की गई जीवनव्याख्या की सारवत्ता होगा। हम उसके महत्त्व को इस बात से देखेंगे कि वह जीवन का आदर्श प्रस्तुत करने में कहाँ तक सफल हो सका है।

ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि जीवन के जिन निगूढ तत्त्वों जीवन की व्याख्या की व्याख्या हमें साहित्यकारों की रचनाओं में मिलती दार्शनिकों की है, उनकी अन्यत्र किसी भी प्रकार की रचना में नहीं

प्राप्त होती। जीवन के विषय में इतना किसी भी अपेना साहित्यिकीं दार्शनिक ने हमें नहीं सिखाया जितना महर्षि वाल्मीकि, ने ग्रच्छी की है। व्यास और कालिदास ने। यही काम यूरोप में होमर हेसियड, वर्जिल, दाते, शेक्सपीग्रर तथा मिल्टन ने किया है। भारत के हिद्युग का वर्णन जैमा हम कालिदास की रचनात्रों मे प्राप्त होता है, वैसा संभवतः किसी सी साहित्यिक रचना में नहीं प्राप्त होता। सोलहवीं सदी के लगभग भारत को जो परिशोच्य दशा थी, उसका चित्रण जैसा हमें तुल बीरास के मानस में मिलता हैं वैसा साहित्य के किसी भी त्रथ मे नहीं । इसी प्रकार इंगलैंड के विक्टोरियन युग का जैसा रमणीय प्रदर्शन टैनीमन, ब्राउनिंग तथा मैच्यू ब्रार्नल्ड की रचनात्रों मे संपन्न हुआ है, वैसा किसी भी ऐतिहासिक की ऋतियों मे नही। इसिलए हमे किसी भी ,साहित्यिक रचना के विषय मे—चाहे मनावेगों को तरिगत करने की दृष्टि से उसका कितना भी सहत्त्व क्यों न हो-यह पूछने का अधिकार है कि उसका मार्मिक लच्य क्या है। उसके अतस् मे कौन से सत्य अथवा आदर्श निहित है ?

इस विषय पर विचार करने से पूर्व यह कह देना उचित प्रतीत होता है कि किसी किय, नाट्यकार अथवा उपन्यास- कार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके द्वारा उद्भावित किया गया सत्य नवीन हो। किंतु उन रचनाओं में, जिनका प्रमुख लच्य ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना है, इस वात का होना आवश्यक होता है। हम इतिहास की ऐसी पुस्तक को कदापि नहीं पढ़ेंगे, जिस में उसी घटनाविल की आवृत्ति की गई हो, जिसे हम पहले ही भलीभाँति जानते हैं। किंतु दूसरी कोटि की पुस्तकों के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, हम श्रीराम के चरित को भली भाँति जानते हैं, किंतु फिर भी वलकी-

दार की रामायण को पढ़ते है और बार बार पढ़ते है। और इस बात को भलीभाँति हुद्भुत करने के लिए हमें स्मरण रखना चाहिए कि सत्य (Truth) तथा तथ्य (Fact-प्रमेय) में भेद है। मनोवेगों को तरंगित करने वाली रचनाओं में तथ्य अथवा प्रमेयों ( Facts ) का आधार कल्पना होती है, किंतु सत्य मानव प्रकृति के वही नियम होते है, जो हमारी प्रेम, स्नेह, द्वेष आदि चित्तवृत्तियों को, तथा हमारे एक दूसरे के साथ होने वाले व्यापार को प्रभावित करते हैं। अब, क्योंकि उक्त प्रकार की रचना में समन्वित हुए तथ्यों ( Facts ) की उत्पत्ति कल्पना से होती है, इस लिए उनका नवीन होना स्वाभाविक है। किंतु इन रचनात्रों की अतस्तली में प्रवाहित होने वाले सत्य वही होते हैं, जिन से हम भलीभांति परिचित है। उदाहरण के लिए, कालिदाय की किसी भी कविता अथवा नाटक को लीजिए, इनकी कथा में हमें एक प्रकार की नवीनता मिलती है। इतिहास बनाता है कि रघुकुल मे महाराज दिलीप का जन्म हुआ था, और वृद्धावस्था मे जांकर उनको पुत्रदर्शन हुए थे। ऋब, उस पुत्रोत्पत्ति के निमित्त उनका वन मे जाकर कामधेनु की ऋर्चना और परिचर्या करना कालिदास की अपनी कल्पना है; और इसी प्रकार की ऋनेक मनोरम कल्पनाओं मे उनके महाकाव्य -रघुवश की निष्पत्ति हुई है। हमारा पौराणिक इतिहास हमें बताता है कि दुष्यंत राजा हुए थे, तापस-कन्या शकुंतला हुई थीं; श्रीर दोनों का प्रण्यवंधन होकर उसमे विद्येप हो गया था। अव, इस सामान्य चर्चा मे विविध कल्पनात्रों की अर्चा देकर इसे अभिरूप रूपक का रूप देना कालिदास का अपना काम है। हम जानते हैं कि राजा दुष्यत चन में तापस शकुतला को प्रणय-बधन में बाँधकर, नगर में आ अपने ऐश्वर्य में मस्त हो उसे भूल गए थे, श्रौर बार बार उसके संमरण कराने पर भी अपनी प्रेमलीला को स्मरण न करते थे, अर्थवा स्मरण होते पर भी उसका प्रत्याख्यान करते थे। अव, इस राकुतलाविस्मरण के लिए दुर्वासा के शाप को कथा स लाना कालिदास का अपना काम है, श्रोर उसी से सारे नाटक की भव्यना संपुटित हुई पड़ी है। यही बात हम उनके 'कुमा समय में दीख पडती है। किंतु यह सब होने पर भी कालिदास का अमर सहत्त्व कल्पना के आधार पर निर्मित हुए तथ्यों के चमत्कार में इतना नहीं है. जितना कि इनकी रचनात्रों के अंतस् से प्रवाहित होने वाले आरतीय जीवन के अमर आदशों के श्रिभराम निदर्शन मे । यह बात नहीं कि श्रपनी रचनात्रों में कालिदास ने हमे इन तत्त्वों का पाठ पढ़ाया है; यह काम तो धार्मिक आचार्यों का होता है। किंतु जिस प्रकार इनकी प्रतिमा अथवा उनकी कल्पना-शक्ति का उनकी रचनाओं के रूप प्रवाहित होना स्वामाविक है, उसी प्रकार, उनके जाने विना ही, उनकी रचना का सत्य, शिव और संदर की सेवा में समर्पित होना भी नैसर्गिक है। जिस प्रकार वे कविता को नहीं रचते, अषितु बह स्वयं उनके हृद्य से फ़ूटी पड़ती है, इसी प्रकार वे जानकर उसके प्रवाह को जीवनतस्वों के रस्य चेत्रों से नहीं प्रवाहित करते; वह तो स्वभावतः उस ओर वह निकलता है। इस प्रकार हम ने देखा कि घटनाविलयों के काल्पनिक होने के कारण नवीन होने पर भी, कवि की रचनात्रों के ञादर्श मे, अर्थात् उसके चरम लद्यभूत जीवनसिद्धांतों में नवीनता नहीं होती। वे सामान्यतः वही तत्त्व होते हैं, जिन्हे हम भली-भाँति जानते हैं; जो शैशवं से लेकर आज तक हमारे जीवन को चलाते आए है। कितु जहाँ धार्मिक नेताओं के मुख से उनके विषय में उपदेश सुन उनके महत्त्व को हम बुद्धि द्वारा अवगत करते हैं, वहाँ कवि की रचनात्रों में हम उनका रागात्मक अनुभव करते हैं, और श्रपनी कल्पना द्वारा उन्हे श्रात्मसात् करके तद्नुसारी मनोवेगों मे तरंगित हो जाते हैं।

## (३) भाव अथवा मनोवेग

साहित्य का लद्दाण करते हुए हम ने कहा था कि साहित्य उस मनोवेग रचना को कहते हैं, जो श्रोता अर्थवा द्रष्टा के मनोवेगों को तरंगित करती हो। साहित्य के अग-भूत तीन तत्त्वों में से पहले कल्पनातत्त्व पर विचार करते हुए हम देख आए हैं कि इस काम को एक साहित्यिक अपनी कल्पना द्वारा श्रोता अथवा द्रष्टा के संमुख मूर्त जगत् स्थापित करके संपादित करता है; और जो किव जितना भी अधिक पाठक के मनोवेगों को तरंगित कर सकता है उतना ही अधिक उसकी रचना का महत्त्व बढ जाता है।

साहित्य के आत्मभूत रस की निष्पत्त भावों के आधार पर बताने वाले भारतीय आचार्यों ने भावों की मार्मिक विवेचना की है और उन्होंने इन भावों को कई वर्गों में विभक्त किया है। कितु भावों के स्वरूपनिरूपण और उनकी अनेक विधाओं के विवेचन में पड़ने से पहले यह अभाष्ट प्रतीत होता है कि हम पहले उन तत्त्वों पर विचार कर ले, जो इन साहित्यिक भावों में उत्कटता उत्पन्न कर उनके द्वारा उद्भूत होने वाले रस को उत्कृष्ट कोटि का संपन्न करते हैं। विचेस्टर के अनुसार ये तत्त्व नीचे लिखे पाँच हैं—

१ मनोवेग की न्याय्यता तथा औचित्य;

२ मनोवेग की विशदता और उसकी शक्तिमत्ता,

३ मनोंबेग की स्थिरता और उसका सातत्य, 🕟

४ सनोवेग की विविधता;

५ मनोवेग की वृत्ति अथवा उसका गुण।

किसी मनोवेग को न्याय्य अथवा उचित बताने से हमारा आशय यह है कि रचनाविशेष में उसे उचित आधार उचित ग्राधार पर खडा किया गया है। उत्कृष्ट कोटि का मनोवेग खड़ा हुआ मनो- भी, उचित आधार के न होने पर निर्वल पड़ जाता वेग साहित्यिक है है। उदाहरणा के लिए, किसी उत्सव के अवसर पर छोड़े जाने वाली प्रातिशवाजी को देखकर एक व्यक्ति के मन मे उसके प्रति प्रबल प्रशंखा का भाव उत्पन्न हो सकता है। किंतु इस भाव को हम साहित्यिक दृष्टि से न्याय्य नहीं कहते; क्योंकि इसका आधार एक सामान्य तमाशा है, और उससे उत्पन्न होने वाला मनोवेग सामान्य आधार पर खड़ा होने के कारण साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वशाली नहीं हो सकता। इसके विपरीत, एक प्रसून को एकात में प्रस्फुटित होता देख एक रिसक न्यक्ति के मन मे उत्पन्न होने वाला प्रशंसा का भाव कवीय भाव है; क्योंकि उस प्रसून पर मुसकराते दिञ्य सौदर्य तथा उसके अतस् में निहित रही आत्मिक शक्ति की जितनी भी प्रशंसा की जाय थोडी हैं। जहाँ तमाशे की आतिश-वाजी को देख कर उत्पन्न हुन्त्रा प्रशसात्मक भाव चिएिक था, वहाँ प्रसून में छिपी आत्मिक विभूति की मौनमुद्रा को देख उत्पन्त हुआ वही प्रशंसात्मक मनोवेग स्वजीव तथा उत्कट बन कर कविता के रूप में प्रवाहित हो पडता है। फलत. किसी भी साहित्यिक रचना के मूलय को निर्धारित करने के लिए हमें पहले ५ ह जानना होगा कि उस के द्वारा प्रस्फुटित होने वाले मनोवेग किस प्रकार के हैं। वे कहाँ तक हितकारी हैं और रचना ने उनको किसी सबल आधार पर खड़ा किया है या नहीं। क्योंकि यह हो सकता है कि कोई साहित्यिक समयविशेष के समाज की किसी विशेष प्रवृत्ति को देख कर श्रपनी रचना में ऐसी वातों का उल्लेख करके उन के ऐसे मनोवेगों को तरंगित कर दे, जिनका जीवन में विशेष महत्त्व नहीं है। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि बायू देवकीनदन खत्री के चद्रकाता तथा चद्रकातासंतित नाम के उपन्यासों ने हिंदो-गद्य के उठते युग में जासूसी की सामान्य घटनात्रों को गूँथ कर हिंदीजगत् मे विपुल ख्याति प्राप्त की थी। यही बात पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की रचनात्रों के विषय में कही जा सकती है। किंतु इनकी वह ख्याति अधिक दिन तक न टिक सकी; वह आँधी के समान आई थी और उसी के वेग से चली भी गई। उनकी अस्थायिता का कारण यह था कि उनकी उत्थानिका जीवन की सतह पर उतराने वाले चमकीले तथा भड़कीले चरित्रों मे की गई थी, जिनका व्यवसाय था जादूगरी, डाकाजनी, चहल-कदमी, मारधाड़ श्रौर लूटखसोट। इन रचनात्रों की पहुँच जीवन के मामिक तत्त्वों तक न थी, इन्होंने भावुक प्रकृति के उस उदात्त रूप को न देखा था, जो हमें महान् कवियों की रचनाओं मे परिपक हुआ दृष्टिगत होता है। इन रचनाओं को पढकर पाठक अपने व्यक्तिगत संवध की सकुचित परिधि के ऊपर उठ कर लोकसामान्य भावभूमि पर नहीं पहुँच पाता । इगलैंड मे भी एक समय इस प्रकार की अटपटी रचनाओं की घूम मची थी.। १८१३ और १८१८ के मध्य वायरन द्वारा लिखी गई दि कोर्सेश्चर, लारा, दि ब्राइड श्रॉफ श्रवीडोस, दि सीन श्राफ कोरिथ नामक कविताएँ इसी श्रेणी की थीं। कुछ विद्वान् शैले की रचनात्रों में भी उक्त दोष का उद्भावन करते है, हम नहीं कह सक्ते वे कहाँ तक सच्चे हैं, किंतु इसमें संदेह नहीं कि यूरोप के रहस्यवादी कवियो से चलकर जिस कविता का बगाल के रवींद्र आदि सुकवियों में रमणीय उत्थापन हुआ, वही बगाल से आकर हमारे हिंदीचेत्र मे आधुनिक हिंदी कवियों द्वारा श्रकथनीय दुर्दशा-को प्राप्त हुई है। जहाँ यूरोप श्रीर

वंगाल मे लौकिक चालबनों के ज्यवार पर खड़े किए गए प्रेम कीं गाथाएँ सुकुमार बन पडी थी, वहाँ उन दोनों के साहित्य मे पार-लौकिक आलयन पर निर्भर रहने वाले दैवीय प्रेस के भी बड़े ही अन्ठे चित्रण संपन्न हुए थे । सभी देशों के कवि आदिकाल से करुणारस की व्यजना करते हुए दुखी समाज में साहित्यिकता का संचार करते आए है; कितु वात बात पर ऑसू वहाने लग जाना, निर्वीर्य त्रालवनों पर सच्चे प्रेम का प्रासाद खडा करना, क्रांति का नाम आते ही मुँ६ से जलते कोयले उगलने लगना जितना आज हमारे साहित्य मे दीख पडता है, उतना संभवतः किसी भी साहित्य में विकसित न हो पाया हो। इसमें सदेह नहीं कि इस प्रकार निर्वीर्थ मनोवेगों की आधारशिला पर खड़ा किया गया यह चालू साहित्य श्रपने लेखकों के जीवनकाल मे ही समाप्त हो जायगा श्रीर इसके समाप्त हो जाने ही से हमारे 'देश और हसारे समाज का कल्याण है। इस प्रकार के "च्रणे तुष्टा: चरणे रुष्टा:" वाली श्रस्थायी वृत्ति के कवि समाज के समुख श्रपना भूठा रोदन रख कर उसे भी निर्वीर्य तथा रोतड़ा वना दते हैं। फलतः किसी भी रचना की साहित्यिकता को परखने के लिए हमें सब से पहले यह जानना उचित है कि उसके द्वारा उद्वेलित मनोवेगों की आधारशिला कितने गहरे तथा मार्मिक तत्त्वों पर रखी गई है।

कहना न होगा कि साहित्य के द्वारा स्फुरित हुए मनोवेगों का महत्त्व बहुत कुछ उनकी विशदता तथा शिक्तमत्ता पर भी निर्भर हैं। यदि किसी साहित्यिक रचना को पढ़ कर आप का आत्मा प्रवल भावों में आदि लित हो उठता है, यदि उसकी पढ़कर आप समय और देश की सीमा से स्वत्र हा भावरूप जगत में जा पहुँचते हैं, तो

समिमए वह रचना उत्कृष्ट साहित्य है। इसके विपरीत यदि एक रचना जीवन और मरण की उदात्त समस्याओं को सुलमाते हुए भी, दशरथ-कैकेयी, और शकुतला तथा दुष्यंत जैसे चरित्रों का चित्रण करते हुए भी, अपने अतस् में होने वाले मनोवेगों की अस्पष्टता अथवा निबंलता के कारण, अपनी प्रकाशनशक्ति के दोषयुक्त होने के कारण, आपके आत्मा में उत्कट भावनाएँ नहीं जागृत कर सकती तो समिमए वह रचना उत्कृष्ट कोटि का साहित्य नहीं है।

भावों की यह विशदता तथा सबलता जहाँ रागद्वेष जैसे सिक्रय भावों को रमणीय रूप से उत्कट तथा स्थायी बना देती है, वहाँ वह शांति तथा करुणा जैसे निष्क्रिय भावों में संपन्न हो उन्हें भी परिपक बना देती है। जहाँ महाकवि तुन्धीदाय ने वनगमनानतर जगल मे श्रातृचरणों में रत हुए लच्मण के मन मे, भरत को दलवल सहित ञाता देख कर, क्रोधरस की श्रत्यंत ही दारुण गरिमा दिखाई है, वहाँ उन्होंने श्रीराम के द्वारा वन में प्रस्थापित हुई सगर्भा जानकी के मुँह से प्रवाहित हुए करुणारस को भी श्रत्यत ही मार्मिक बनाकर उपस्थित किया है। श्रौर जब हम करुणा की सक्रिय तथा निष्क्रिय इन दो विधाओं पर ध्यान देते हुए, उसी महाकवि की रचना मे वर्णित, राम द्वारा रावण का निधन-होने पर अतिम समय उस के मुँह से निकली जीवन की मार्मिकता का, भ्रातृवियोगाहत भरत के द्वारा स्थान स्थान पर की गई जीवनचर्चा के साथ सामुख्य करते है, तब भी हम दोनों प्रकार के करुए रस मे एक सी विशदता तथा शक्तिमत्ता का परिपाक हुआ पाते हैं।

यह स्पष्ट है कि भावों की यह विशदता तथा शक्तिमत्ता एकांततः सनोवेगों की रचनाकार के आत्मा में होने वाले मनोवेगों की सवलता कवि धनता तथा साकारता पर निर्भर है; उसकी अपनी

की सवलता पर निभर है अनुभृति की सार्मिकता पर आश्रित है। प्रकृति के जिन अनंत रूणें का और मनुष्य की जिन विविध मनोवृत्तियों का वाल्मीकि, ज्यास और कार्निदास की

रचनाओं मे अत्यंत ही हृद्याकर्षी वर्णन हुआ है, उन्हीं का संस्कृत तथा हिंदी के अन्य किवयों में सामान्य वर्णन वन पड़ा है। इसी प्रकार यूरोप में सनुष्य के ईर्ष्या, हेए, मत्सरना आदि विविध भावों का जितना उत्कट और बहुमखी वर्णन शेक्नपी अर की रचनाओं में सपन्त हुआ है, उतना संभवतः किसी ही साहित्यकार की रचनाओं में बन पड़ा हो। रचना में दीख पड़ने वाले मनीवेगों की घनता तथा निगृहता एकांततः उन रचनाओं को खड़ा करने वाले साहित्यक के आदमा की गभीरता तथा वेदनशोलता पर निर्भर रहती है।

एक बात और; सच्चे महाकवियों के मनोवेग, जहाँ समुद्र की भाँति पूर्ण, तीन्न, घन, उत्कट तथा गाढ़ होते हैं, वहाँ वे साथ ही पर्वत के समान स्थिर भी होते हैं। प्रचंड और प्रखर से प्रखर भाव से आविष्ठ होने पर भी इन कवियों का आतमा अपनी सहज स्थिरता से विचलित नहीं

भी इन किवयों का आत्मा अपनी सहज स्थिरता से विचित्त नहीं होता, जिसका परिणाम यह होता है कि हमें उनकी रचनाओं में, चाहें उनमें भावों की कैसी भी प्रचंड वात्या क्यों न बहती हो—एक प्रकार की संयत समता के दर्शन होते हैं। हमें तुससीदास के मानस में सीतास्वयंयर के परम पुनीत अवसर पर परशुरामलक्ष्मणसंवाद की अत्यंत ही आवेशमयी आँधी चलती दीख पड़ती है, परशुराम और लक्ष्मण दोनों ही कोधाध हो मरु को गई की नाई और भूमि को कंदुक की नाई आकाश में फेक देने पर तुले दीख पड़ते हैं; यह सब कुछ और इससे भी कहीं अधिक भयावह कांड होने ही को हैं कि तुलसीदास जी शीराम के मुख से समतामयी पीयूषवर्षा करा उस

श्रावंश में भी तुलंबीदास जी श्रीराम की निसर्ग गंभीरता कों, उनकी सहज गरिमा को नहीं भूजते श्रीर उस समय भी उनके मुँह से बराबर पुष्पवर्षा हो कराते रहते हैं; श्रीर इस प्रकार श्रोराम की गरिमा का गान करके श्रपनी महिमा का भी पाठक को श्राभास दिला देते हैं।

मनोवेगों की इस विशदता तथा घनता को संपन्न करने के उत्कट मनोवेग लिए प्रकाशनशक्ति पर भी पूरा पूरा अधिकार

उत्कट मनोवेग तथा प्रकाशन-शक्ति: शेक्सपीश्रर ब्राउनिंग लिए प्रकाशनशक्ति पर भी पूरा पूरा अधिकार होना आवश्यक है। हम देखते हैं कि रहस्य के जिन भावों को, प्रकाशनशक्ति पर पूरा पूरा ऋधिकार होने के कारण खीद्रनाथ ने ऋत्यंत ही रमणीय सरिण में व्यक्त किया है, उन्हीं को सामान्य कवियों ने, प्रकाशन

के साधनों पर उचित ऋधिकार न होने के कारण ऋधकहा छोड़ दिया है, श्रीर यही बात प्रेममार्गी सूफी किव जायसी तथा उसी की शाखा के श्रन्य सामान्य कियों के विषय में कही जा सकती है। अप्रेजी में महाकिव ब्राउनिंग की पहुँच बहुत गहरी है; पते की बात कहने में वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ किव हुए हैं, किंतु कभी कभी वे श्रात्मतत्त्व की इतनी गहराई पर पहुँच जाते हैं कि उसके वर्णन के लिए उनकें पास शब्द नहीं रह जाते; जिसका परिणाम यह है कि उनकी रचनाएँ अनेक स्थलों पर श्रद्धत ही क्षिष्ट हो गई है। यदि कहीं श्रनुपम प्रतिभा के साथ उनके पास वैसी ही पहुँची हुई वर्णनशिक्त भी होती तो वे नि:संदेह श्रमें जी साहित्य के शेक्सपीश्रर से उतर कर मब से बड़ किव कहें जाते। कहना न होगा कि मनोवेगों की यह विशदता और धनता जितनी अधिक किवता के लिए आवश्यक है, उतनी ही गद्यसाहित्य के लिए भी। श्रीर हमे यह कहते खेद होता है कि हिंदी में गद्यसाहित्य के भलीभाँति परिषक न होने के वारण हमें इस विषय

सें संस्कृत के गद्यकाव्य कादंबरी का और अग्रेजी में कार्लाइल के फ्रेंच रिवोल्युशन का उदाहरण देना पडता है। और यद्यपि संस्कृत की सर्वोत्कृष्ट गद्यरचना कादवशी से इसके लेखक वाण्मह का प्रमुख लद्य स्वभावविपुत संस्कृत आपा छो, वर्षा मे परिपूर्ण जाह्नवी की भाति इठलाती, इतराती, उङ्कती, नक्कर खाती, गरजती और लहरानी हुई विविध गति वाली दनाकर दिखाना है, तथापि उन्होने अवसर मिलने पर उनके द्वारा पाठकों के अनोदेगों को भी प्रचुर मात्रा में तरंगित किया है। छौर चिंद इस सौंदर्या तुभूति को भी आवों मे एक मान ले तो इस भावकी उत्थानिका जितनी काटंबरी के संध्यावर्शन को पढ़ कर होती है उतनी किसी भी रचना ने नहीं। एक स्थान पर संध्यावर्णन में किव कहते हैं "दिनांत में तपोदन की लाल लोचन वाली गाय जैसे गोष्ठ में लौट आती हैं उसी प्रकार तपोवन में कपिल सध्या अवतीर्यों हुई।" किपला धेनु के साथ संध्याकालीन रिक्तमा की तुलना कर के किव ज्ञा भर में हृद्य के भीतर संध्या की समस्त शांति तथा धूसर छाया भर देते है । जैसे प्रभातवर्णन में केवल तुलना के छल से उन्मुक्तप्राय नृतन कमलपुट के सुकोमल विकाश का आभास देकर सायाची कवि ने ऋशेप प्रभात की सुकुमारता और सुस्निग्धता को पूर्णक्रपेण व्यक्त कर दिया है वैसे ही वर्ण की उपमा के छल से तपोवन के गोष्ठ में फिरती हुई लाल लोचन वाली कपिल वर्ण गौ की वात कह कर सध्या का जो भी रहस्यमय भाव है, उसे उसने समस्त रूप से स्पष्ट कर दिया है। भावना की यही विशद्ता तथा प्रगाहता हमें कार्लाइल के फैंच रिवोल्युशन में प्राप्त होती है।

मनोवेगों की साहित्यिकता के लिए तीसरी चात आवश्यक मनोवेग; उनकी है उनकी स्थिरता और उनका सातत्य। किसी स्थिरता तथा सातत्य साहित्यिक रचना को पढ़ते समय हम चाहते है कि

हमारे मनोभाव समान प्रकार से तरगित होते रहे; यह न हो कि कभी तो हम मनोवेगों के तुंग पर पहुँच जॉय श्रौर कभी उनकी तलैंटी में आ गिरे। इसका यह आशय कदापि नहीं कि एक नाट्यकार के लिए आवश्यक है कि वह किसी एक भाव को ही अपनी रचना में समान रूप से प्रोन्नत दिखाता जाय। ऐसा करना जहाँ नाट्यकार के लिए श्रमंभव सा है वहाँ द्रष्टाओं के लिए भी या तो भयावह है, अथवा उनके मन को उचाट कर देने वाला है। नाटकीय भावों मे विविधता का होना परमावर्श्यकं है; किंतु नाट्यकार का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह द्रष्टा की उसके विविध मनोवेगों की लहरियों मे से ले जाता हुआ अंत में उसी प्रधान मनोवेग में तरिंगित होता छोड दे, जो कि उसकी रचना का प्रधात<sup>्</sup>मनोवेग प्रारंभ से चलता श्राया है। उदाहर**ग़** के लिए हम कालिदाँ के शकुंतला नाटक में एक च्राण के लिए भी अपने श्रापको नीरस हुआ नहीं पाते, प्रतिपक्ति और प्रतिपर्व पर कालिदास के उदान नाटक की आश्चर्यमयो गरिमा खुलती चली जाती है, प्रतिपद पर पर हम ऋपने ऋापको जीवन की एक नवीन क्रोशशिला पर पहुँचा हुआ पाते हैं। नाट्यवस्तु के साथ हमारा श्रुनुराग उत्तरोत्तर गाढ़ होता जाता है ऋौर हम एक चएा के लिए भी ऋपनी आँख बद करना नहीं गवारा कर सकते। इसके साथ ही हमें कालिदास के शकुतला नाटक में इस बात के दर्शन भी होते है कि उन्होंने जिस मतोवेग को लेकर उस त्राति रमणीय नाटक की रचना त्रारंभ की थो, उसी को उसके मध्य में परिपुष्ट किया और उसी का उसके अंत में परिपाक किया। इसी को हम भावों की एकता के नाम से पुकारते हैं। अप्रेजी में महाकवि शेक्सपीत्रर के नाटकों में इस वात की ष्राति रमणीय निष्पत्ति हुई है। रोमिय्रों एंड जूलिश्रट, जूलिश्रस सीजर श्रोयेलो, हैमलैट तथा मैकवेथ इस बात के श्रेष्ठ निद्रान है।

सनोवेगों की रिधरता तथा उनका सातत्य उन्हीं महाकवियों की रचनाओं में पाया जाता है, जो निसर्गत: श्रेष्ठ कलाकार हैं, श्रोर जो प्रतिभा तथा कल्पना के अखंड भंडार है। जीवन की समष्टि इन महात्माओं को करतलामलकवत् होती है, अशेष भावना श्रोर मनोवेग इनके संमुख करवद्ध खड़े रहते है। इनकी रचना मनोवेगों का सजीव लेखा होता है; उसमें एक वाक्य भी श्रमूल श्रथवा श्रनपेत्तित नहीं हीता। इनके विपरीत सामान्य श्रनुभव वाले कवि श्रथवा ठोक-पीट कर तैयार किए राए नाट्यकार भावनाओं के त्रेत्र मे स्वयं श्रक्तिन होंने के कारण अपने श्रोता तथा द्रष्टाओं को भी प्यासा ही रहने देते है। इनकी रचनाओं से मनोवेगों की स्थिरता. उनका सातत्य श्रथवा एकता नहीं पाए जाते।

कहना न होगा कि किसी भी साहित्यिक रचना का महत्त्व बहुत सनोवेग और कुछ उसके द्वारा तरंगित किए गए मनोवेगों की विविधता तथा बहुमुखता पर निर्भर है। विचारिए, हम में कितने ऐसे व्यक्ति है जिनके हृदय में विज्ञान

तथा काव्य के प्रति एक सा अनुराग हो। विज्ञान तक न जाकर आप यही देखे कि हम में से कितनों का दर्शन तथा साहित्य के साथ एक सा प्रेम है। इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं; देखिए, हम में से कितने व्यक्तियों को महाकिव तुलसीदास और विहारी की किवता समान रूप से भाती है। इन सब बातों का उत्तर होगा कि वहुत कम को, स्यात किसी को। अब, यदि विज्ञान तथा साहित्य, और दर्शन तथा साहित्य की बात को एक और रख तुलसीदास तथा विहारी जैसे दो किवयों के रस का समानरूप से आस्वादन करने की शिष्ठ भी हम में से बहुत कम व्यक्तियों में है, तो फिर उक्त प्रकार के विविध भावों तथा तथ्यों से विभूपित रचनाओं के निर्माण करने का तो कहना ही क्या!

आधुनिक युग के प्रख्यात जर्मन कवि रेनर मारिश्रा रिल्के के शब्दों मे एक कविता को लिखने के लिए एक कवि के लिए पदं के लिए कितने क विता के एक पद के लिए कितने व्यक्ति तथा तथ्य देखे हों; उसके लिए अनेक पशुओं विविध उपकरणों का देखना आवश्यक है, उसने अनेक पित्तयों की की आवश्यकता है उडानें देखी होनी चाहिएँ, उसने पुष्पों के वे संकेत देखे होने चाहिएँ, जो प्रातः खिलने वाली कलियों मे हुआ करते हैं। उसमे अपनी विचारशक्ति के द्वारा श्रज्ञात प्रदेशों के राजपथों पर भूमने की शक्ति होनी चाहिए। वह अपनी स्मृति द्वारा लौट संकता हो संयोग तथा वियोगों की श्रोर, बचपन के अस्पष्ट काल की श्रोर, अपने उन माता पितास्रों की स्रोर, जो कभी कभा हमें प्रेम में थपडा देते है, शैशव की उन बहुत सी व्याधियों की स्त्रोर, जो सहसा प्रकट होकर हमारे जीवन में प्रतुल परिवर्तन उत्पन्न कर देती है, एकांत बद कमरों में बिताए दिनों की श्रोर, समुद्र पर खिले प्रात:काल की, समुद्र की, श्रौर महासमुद्रों की श्रोर, यात्रा की उन रात्रियों की श्रोर, जो व्यतीत हो चुकीं, और तारों के साथ वह गई। एक कविता की रचना के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं; इसके साथ ही उसके मन मे स्मृतियाँ होनी चाहिएँ उन बहुत सी प्रेमरात्रियों की, जो एक दूसरी से न मिलती हों, प्रसवाक्रांत स्त्रियों की दर्दभरी कराहों की, प्रसवशय्या पर पडी उन माताओं की जो निचुड़ चुकने के कारण लघुकाय हो गई हैं, . स्वप्नाकात है, बद कमरों में पड़ी हैं। उसके लिए यह भी श्रावश्यक है कि वह अपने जीवन में मरणासन्न व्यक्तियों के पास बैठा हो, मृत के पास बैठा हो, उस समय जब कि खिडिकियाँ खुली हों और रक रक कर आने वाले रहस्यमय, भयावह शब्द का ताँता वैंधा हो । इन वातों की स्मृतियाँ ही एक कविता रचना के लिए पर्याप्त नहीं

है। किव के लिए आवश्यक है कि जब ये स्पृतियाँ बहुत सी हो जाएँ, तो वह उन्हें भूल जाय; उसमे, उनसे फिर लौट आने तक, चुपचाप उनकी प्रतीद्धा करने की धीरता होनी चाहिए, क्योंकि इन स्पृतियों में ही उसका सारा संसार निहित है; और यह तभी होता है, जब कि वे स्पृतियाँ हनारे भीतर हमारे रक्त में एक हो जाएँ, हमारी हिंद्र तथा हमारी चेष्टा में परिगत हो जाएँ, जब उनका कोई नाम और चिह्न शेप न रह जाय, वे हम में आत्मसात् हो जाएँ; तभी, केवल तभी, हमारे जीवन के किसी सुनहरं ज्या में, कविता के प्रथम शब्द का उनमें उत्थान होता है, जो उनसे निकलकर बाह्य जगत् में विचरता पंछी बन जाता है"।

जब स्वयं एक सहाकवि के राव्हों से कविता की प्रथम पिक लिखने के लिए इतने प्रचुर तथा नानाविध उपकरणों की अपेचा है तब एक सहाकाव्य अथवा नाटक के लिखने के लिए कितने अधिक और विविध उपकरणों

को आवश्यकता होगी इस बात का अनुमान करना भी किन है। तथ्यों तथा उनसे उत्पन्त होने बाले मनोवेगों की बहुविधता तथा अधिकता में ही साहित्यकार की इतिकर्तन्यता है। और जब हम इस बात को लेकर हिंदी के महाकिव तलमीन पर दृष्टिपात करते हैं तब हमें उनकी बहुमुखी गरिमा विश्वमुखी बनकर प्रत्यच्च होती है। पौरस्त्य अथवा पाश्चात्य, विवेचना की किसी भी विधा से परखने पर उनका मानस एक अेष्ठ महाकान्य तो ठहरता ही है, परशुराम-लदमण सवाद, वालि-रावण-संवाद, तथा अंगद-रावण-सवाद आदि प्रसंगों में निहित हुए नाटकीय तत्त्वों की इष्टि से अनुशितन करने पर वह उत्कृष्ट रूपककला से भी सुसिन्जित हुआ दीख पडता है। जब हम मानस के वर्ण्य विषय की बहुविधता तथा उदात्तता

पर, उसमे आने वाले चरित्रों की सजीवता और यथार्थता पर, उसमे मुखरित हुए जीवनतत्त्वों की उत्कृष्टता तथा लोकहितकारिता पर, संत्तेष मे उसके सकल भावपत्त तथा कलापत्त पर, एक साथ ध्यान देते, हैं, तब हम उसे सभी दृष्टियों से परिपूर्ण निष्पन्न हुन्रा उपलब्ध करते हैं। यही बात अंग्रेजी में महाकिव शेक्सपीत्रर के विषय में कही जा सकती है। इसमें संदेह नहीं कि उनके द्वारा निदर्शित किए गए श्रातेक तथ्यों मे से एक एक का निदर्शन कुछ नाट्यकारों ने उनसे श्रच्छा किया है; उनके द्वारा तरगित हुए श्रनेक मनोवेगों मे से एक एक का तरंगन कतिपय कवियों ने उनकी अपेत्ता अच्छा किया है; किंतुः जीवनसमष्टि की भावसमष्टि का जितना प्रभावशाली निदर्शन इस महाकवि के द्वारा निष्पन्न हुआ है उतना अन्य किसी भी कवि के द्वारा नहीं हो पाया। उनकी रचना मे हमे अपना सारा आपा— भला श्रौर बुरा, सिकय श्रौर निष्किय, सारा, सभी प्रकार का, एक साथ मुखरित होता दीख पड़ता है; उनकी रचना मे हमे सारा विश्व, हाथ डठाए, कुछ कहता सा; कुछ करता सा, फिर भी श्रवाक, साथ मे निश्चेष्ट, अपनी अशोष अतीतकथा को जीभ पर लिए, अपनी अनंत भविष्य कहानी को हृदय में धरे, धीर गति से अप्रसर होता दिखाई पड़ता है। यह बहुमुखता, यह विश्वजनीनता, न केवल भावपक्ष में अथवा कलापक्ष में, किंतु दोनों मे एक-सी ही परि-ष्कृत और परिपूर्ण, बस इसी में तुलसीदास और शेक्सपीअर की अनुपम महिमा छिपी हुई है। यह जितनी ही अधिक जिस साहित्यकार मे होगी उतना ही ऋधिक उसको रचना विश्वजनीन कहलाने की ऋधि-कारिणी होगी।

साहित्यिक मनोवेगों के विषय में पाँचवीं विचारणोय वात मनोवेग और उनको वृत्ति अथवा श्रेणी है। इससे हमारा आशंय

यह कदापि नहीं कि हमारे मनोवेगों की दो या उससे उनकी वृत्ति या छाधिक कई श्रेतियाँ हैं; और उनमें से कतिपय श्रेणियों गुणः विहारी तथा के सनोवेगों का साहित्य से स्वागत होना चाहिए छौर दूसरों का उसमे तिरस्कार किया जाना चाहिए। इस कथन से हसारा अभिशय यही है कि अन्य वस्तुओं के समान यनोवेगों से भी एक प्रकार का तारतम्य होता है। कुछ मनोवेग उदान होते हैं, तो दूसरे सामान्य वृत्ति के। कुछ का संबंध हास्य ही के साथ है; दूनरों का हमारी उन भावनाओं के साथ है, जो हमारे चारित्रिक जीवन के मार्मिक तंतु हैं। जिस प्रकार हमारी भावनात्रों मे उदानता तथा साधारणता के दो सोपान है उसी प्रकार उनकी आधार्राशला पर खडे होने वाले साहित्य की भी दो विधाएँ होना स्वामादिक है। हम ने देखा था कि साहित्य के भाव-पक्ष और कलापक्ष ये दो पक्ष होते हैं। जिस प्रकार साहित्य के भाव-पत्त का हमारे मनोवेगों पर प्रभाव पहता है उसी प्रकार उसके कलापच का भी। हो सकता है कि एक रचना में भावपच का निदर्शन सुदर संपन्न हुआ हो और उसके कलापच में निर्वलता रह गई हो। इसके विपरीत कुछ रचनाओं में कलापत्त का अधिक विकास होकर भावपत्त मे निवतता आ जाना भी स्वाभाविक है। साहित्य की फुछ अमर कृतियों मे दोनों ही पत्तों का समान विकास होता है। श्रव, यहाँ इस बात के मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि कला-पत्त की पेशलता से व्याष्ट्रत होने वाले मनोवेगों की अपेता भावपत्त की प्रवलता द्वारा प्रेरित होने वाले मनोवेग उच श्रेगी के होते है। पहलों में केवल सौंदर्य की सुषमामयी उत्थानिका है, तो दूसरों में इस के साथ साथ हमारे चरित्र पर—श्रौर यही हमारा सर्वस्व है— पडने वाला प्रवल हितकारी प्रभाव भी रहता है। यह तो हुई भावपत्त

त्रौर कलापच से तरंगित होने वाले मनोविगों के तारतम्य की बात। अब, इससे एक पग आगे बढ़ा भावपुत्त में आने पर भी हमें, मनोवेगों का यही तारतम्य दिखाई पड़ता है। साहित्य के भावपन्न को भी हम दो भागों मे विभक्त कर सकते हैं; पहला भौतिक और दूसरा चात्मिक। सब जानते हैं कि हमारे भौतिक शरीर पर हमारे चात्मा का श्रधिकार है, श्रौर वह जैसा चाहे इसको कर्मो में प्रवृत्त किया करता है। इसका कारण यह है कि हमारा आत्मा हमारे स्थूल शरीर की अपेदा कहीं अधिक विकसित होने के कारण सूदम बन गया है, श्रौर सृदमता ही, ध्यान से देखने पर सारी शक्तियों का केंद्र ठहरती हैं। जिस प्रकार शरीर की अपेचा आत्मा श्रेयान् है उसी प्रकार शरीर के साथ संबंध रखने वाली भावनाओं की अपेचा श्रात्मा के साथ संबंध रखने वाली सूद्रम भावनाएँ श्रधिक बलवती हैं। इस दार्शनिक तत्त्व के हृद्गत हो जाने पर हम इस बात को सहज ही समभ जाते है कि पेंद्रिय तस्वों को गुदगुदाने वाले साहित्य की अपेक्षा आत्मा की भावभंगियों को तरंगित करने वाले साहित्य का पद उन्नत क्यों है। हमारे हिंदी साहित्य में विहारी की कविता कलापच की दृष्टि से सुतरां रमणीय सपन्न हुई है। चमत्कार के अशेष उपकरणों से सुसज्जित हुई उसकी मदमाती कविता-कामिनी रीति के राजपथ पर भूमती हुई देखते ही बनती है। शारीरिक सौंदर्य के चमत्कृत वर्णन में भी विहारी ने कमाल किया है। उनकी भ्रमरदृष्टि मधुमय स्त्रीजगत् के कोने-कोने मे पहुँचती है, श्रौर वह जहाँ भी पहुँची है, वहीं उसने अपनी प्रतिमा की विजयवैंजयती गाड़ दी है। उन्होंने शारीरिक प्रोम की ख्रोस से एक-एक बूँद ले अपनी सततई को भरा है। उनकी एक-एक बूँद में शृगार की कूक है, अनंग का राग है श्रोर ऐंद्रिय प्रेम की वारुणी है। इस विषय में बिहारी श्रंभेजी के

कीट्स कवि को कहीं पीछे छोड़ गए हैं। किंतु जब हम उनकी शारी-रिक कविता का कबीर, तुलसी अर्थवा स्रदास की आतिमक स्तेह में आमृलचूल पगी कविता के साथ सांमुख्य करते हैं, तब इसे उनकी कविता से कहीं निम्न श्रेगी की पाते है। जहाँ विहारी की कविता को पढ हमारे शरीर में गुद्गुदी दौड़ जाती है, हमारा भूतजात स्त्रीरूप भूतजात की चमत्कृत अग्नि में ध्वस्त हुआ चाहता है, वहाँ कबीर श्रीर तुलसीदाय की रचनाश्रों को पढ़ हम भौतिक जगत् के चेत्र से पार हो आत्मा के नदनवन मे सरक जाते हैं और हमारा आत्मा दैवीय प्रेम की पीयूपवर्षा से आप्लावित हो जाता है। शारीरिक मनीवेगों को तरंगित करने वाली रचनाओं में हमारी सत्ता बहिमुंख हो शतधा विकीर्ण होती है तो चरित्र पर प्रभाव डालने वाली रचनाओं में 'वह उचित मात्रा मे बिहुमुंख होती हुई प्रधानतः अंतर्भु ख ही रहा फरती है। पहली श्रेगी की रचनात्रों के निर्माता साहित्यिक जन इस तथ्य को नहीं जानते कि गुलाब का फूल हमारे लिए जिस कारण सुंदर है, समय संसार के अंतस् उस कारण ही की मुख्यता है। "संसार मे जितनी श्रधिक श्रधिकता है उतना ही कठिन संयम भी है। उस केंद्र की वहिगीमिनी शक्ति अनंत विचित्रताओं के द्वारा अपने को चारों ओर सहस्रधा करती है और उसकी केंद्रातु-गामिनी शक्ति इस उद्दाम विचित्रता के उल्लास को पूर्ण सामंजस्य के साथ भीतर मिलाकर रखती है। यही जो एक श्रोर विकास श्रीर दूसरी श्रोर निरोध है, इसी के अतस् सुंदरता है। ससार के श्रंदर इसी छोड देने श्रौर खींच लेने की नित्य लीलाओं में श्रादित्यवर्ण भगवान् त्रपने को सर्वत्र प्रकाशित कर रहे है। संसारं की अंनिंद-लीला को जब हम पूर्णक्ष में देखते हैं, तब हमको ज्ञात होता है कि श्रच्छा-बुरा, सुख-दु:ख, जीवन-मृत्यु सब ही उठ कर श्रीर गिरकर

विश्वसंगीत के नीरवछंद की रचना कर रहे हैं। यदि हम समष्टिरूपेण देखें तो इस छंद का कहीं भी विच्छेद नहीं है; कहीं भी सौंदर्य की न्यूनता नहीं है। संसार के भीतर सौंदर्य को इस प्रकार समग्र रूप से देखना और सीखना ही सौंदर्यवोध का अंतिम लच्य है।" जहाँ भौतिक सौंदर्य के पुजारी विहारी में इस सौंदर्यबोध का अभाव है, वहाँ कबीर और तुल्सी की रचनाओं में यह बड़े ही भव्य रूप में निष्पन्न हो हमारे समुख आया है।

कुछ विद्वान् "कला की सत्ता कला के लिए" मानते हुए साहित्य की संगीत के साथ तुलना करते है। उनका कथन सगीत के समान है कि जिस प्रकार संगीत का प्रभाव एकमात्र हमारे कला की सत्ता मनोवेगों पर पड़कर हमारे मन मे आनंद को ज़त्पन्न कला के लिए हैं करता है, इसी प्रकार साहित्य का चरम लच्य भी इसका खडन एकमात्र आनद्प्रसृति होता है। इनकी दृष्टि मे साहित्य का कर्तव्य है आतरिक तथा वाह्य जगत् में पाए जाने वाले भले बुरे, ब्राह्य और अब्राह्य सभी का समानरूप से केवल रसनिष्पत्ति के उद्देश्य से चित्रण करना। वे अपने पून की पुष्टि मे चित्रकला का भी ऐसा ही ध्येय बताते हैं। किंतु साहित्य के चरम लच्य का यह सिद्धात जहाँ समाज के लिये भयावह है, वहाँ यह तत्त्व दृष्टि से देखने पर एकदेशी भी ठहरता है। हम जानते हैं कि हमारे सपूर्ण क्रियाकलाप तथा हमारी श्रशेष चित्तवृत्तियों का प्रमुख तद्य हमारे जीवन को सुखी तथा उन्नत बनाना है। हम यह भी मानते हैं कि विशुद्ध सगीत का लच्य आनंदोत्पत्ति हैं, किंतु विशुद्ध संगीत मे और कविता में थोड़ा भेर है। जहाँ संगीत में तान श्रीर लय का एकछत्र राज्य है, वहाँ कविता मे विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा भी विद्यमान रहती है। अव, यह सभी को प्रत्यच होना चाहिए कि जहाँ विशुद्ध संगीत

से एकमात्र मुख की उत्पत्ति होती है, वहाँ किवता के रूप में संकलित भाषा और संगीत से—यदि उस आपा में उदात्त विचार हुए तो— श्रात्मिक पसाद भी मिलता है और चरित्र की पृष्टि भी होती है; और ध्यानपूर्वक देखने पर ज्ञात होगा कि जीवन और चरित्र दोनों एक चस्तु के दो नाम है। इतिहास में जब कभी किवता के रूप में संगीत श्रीर भाषा का यह समागम संपन्न हुआ है तभी तब उससे लोकहित की श्रत्यत खच्छ धारा वही है। इस सबंध में कबीर, मीरा श्रीर स्राटास के नाम पर्याप्त होने चाहिएँ।

विचार के इस विदु से एक पग आगे वढ कर जब हम वास्तुकला श्रीर सूर्तिकला पर ध्यान देते है, तब इनके चेत्र से भी हमे कला की सत्ता कला के लिए वाला सिद्धांत सर्वाशेन सत्य नहीं उतरता दीख पड़ता। एक सुंदर चित्र तथा रमणी सूर्ति को देख कर हमारे मन मे सोंदर्यभावना तो उत्पन्न होती है, किंतु साथ ही, उसकी उत्पत्ति के अनंतर, हमारे भावुक हृद्य पर उनका एक चारित्रिक प्रभाव भी अनिवार्यरूप से पड़ा करना है। और जब हम एक मनुष्य द्वारा रचित चित्र अथवा मूर्ति के रूप मे मनुष्य की इतिकर्तव्यता को निभाल, विश्वातमा के द्वारा रची अनंत विश्व की विपुल मूर्ति पर और उसी के द्वारा नीलाभ नैश श्रंवर पट पर खचित किए अगिणत नक्षत्रों पर ध्यान देते है, तब हमारे हृद्यपटल पर जो इस दिव्य चित्रकला तथा मूर्तिकला का चारित्रिक प्रभाव पडता है वह सचमुच वर्णनातीत है। इस प्रकार जब हम जीवन के उत्तूँग हिमाचल पर खड़े हो, उसके विभिन्न रूपों को व्यक्त करने वाली विविध कलाओं पर दृष्टिपात करते हैं, तब हमें इन सभी की सत्ता उसको परिपूर्ण तथा परिपक्व बनाने के लिए संपन्न हुई दृष्टिगत होती है। इस विषय में सुप्रसिद्ध श्रंग्रेज समालोचक मैथ्यू ग्रार्नल्ड के निम्नलिखित वचन ध्यान देने योग्य हैं-

"याद रखो जीवन का महत्त्व तथ्य विचारों को सुदरता तथा श्रभावशालिता के साथ जीवन में, "किस प्रकार जिऊँ" इस प्रश्न में समन्वित करने में है। बहुधा आचार पर संकुचित तथा विसंवादी-दृष्टि से विचार किया जाता है। उसे ऐसे मतव्यों ऋौर विश्व ससृत्रों के साथ टांक दिया गया है, जिनके दिन वीत चुके है। आज आचार र्डीग मारने वाले धर्मध्विजयों के हाथ मे पड़ गया है। वह हम मे से बहुतों को खलने लगा है। हम कभी कभी ऐसी कविता की श्रोर भी खिंच जाते हैं जो आचार का विरोध करती है, जिसका आदर्श उमर खय्याम के इन शब्दों मे हैं कि "त्रात्रों! जो समय मसजिद मे नांवाया है उसकी कसी मधुशाला में पूरी कर ले।" कभी कभी हमें ऐसी कविता सुहाने लगती है, जो श्राचार की उपेचा करती हो, कविता जिसमें सार हो या न हो, परंतु जिसकी भाषा सुंदर हो श्रौर अलकार खरे हों। दोनों दशाओं में हम अपने आपको आंति में डालते हैं। भ्रमोच्छेद का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि हम "जीवन" के विपुल तथा अविनाशी शब्द पर अपने मन को एकाय करे। वह किं किं को बाचार का विरोध करती है एक प्रकार से "जीवन" का 'प्रत्याख्यान करती है, श्रीर वह कविता जो श्राचार को उपेन्नादृष्टि से देखती है, स्वयं "जीवन" की उपेचा करती है।"

यहाँ कला की सत्ता कला के लिए बताने वाले यह कहेंगे कि जीवन के श्रेय श्रीर हेय ये दो पत्त हैं; एक के विना जीवन के दो पत्त दूसरे की सत्ता श्रसंभव है। इस लिए यदि साहित्य में श्रेय का चित्रण होना श्रावश्यक है तो उसमें हेय का चित्रण भी वांछनीय है। जहाँ महाकवि वाल्मीकि ने श्रीराम-लद्मण, भरत श्रीर सीता के मनोहारी चरित्रों का वर्णन किया है, वहाँ उन्होंने साथ ही रावण, श्रीर उसके वंधुवांधवों का भी वर्णन

किया है। जहाँ हमें श्रीव्यास के महामारत मे धर्मराज युधिष्ठिर तथा विदुर जैसे परम पावन राजर्षियों के दर्शन होते हैं, वहाँ उसमे हमें दुर्यावन जैसे हठी, दृसरों के स्वत्व पर जोर जमाने वाले आततायियों के चिरत्र भी मिलते है। जहाँ शेक्सपीअर ने अपने अमर नाटकों में जीवन की भव्य भावनाओं को सुसज्जित करके मानवसमाज के संमुख रखा है, वहाँ उन्होंने इयागो तथा लेडी मैकवेथ जैसे दारुण व्यक्तियों के भी चित्र खींचे हैं। फलतः कला की सत्ता केवल कला के लिए बताने वाले आचार्यों के मन मे जहाँ रसोत्पत्ति के लिए रस की मुक्ति श्रेय पत्त के निदर्शन से होती है वहाँ वह, उतनी ही हेय पत्त के विवेचन से भी संपन्त होती है। फलतः एक कलाकार का लद्य अपनी रचनाओं में केवल रसोद्बोधन होना चाहिए; चरित्र संवधी वातों से उसका कोई संबंध नहीं।

इसके उत्तर से हम केवल इतना ही कहेंगे कि जीवन के श्रेया और हेय इन दोनों पक्षों में से केवल श्रेय ही की अपनी स्वतंत्र सत्ता है; क्योंकि चरमावस्था मे पहुँच कर हेय या श्रेय नित्य है, हेय तो विगलित हो जाता है, अथवा वह विकास की का ध्वस हो अनवरत प्रक्रिया में से गुजरता हुआ श्रेय ही मे जाता है परिगात हो जाता है। विश्व के महाकवि ऋपनी रचनात्रों में दोनों ही का चित्रण करते हैं; किंतु लच्य उनका सदा हेय की इयत्ता तथा दुरवस्था दिखा कर श्रेय की श्रनंतता श्रोर उसी की चरम विजय दिखाना होता है। जहाँ भारत के मंगलमय आदर्श का अनुसरण करते हुए रामायण श्रीर महाभारत में रावण तथा दुर्योवन के हेय चरित्रों की दुरवस्था दिखाकर प्रत्यत्त रूप से श्रीराम श्रीर युधिष्ठिर के सदामंगल चिरत्रों की उपादेयता संप्रदर्शित की गई है, वहाँ यूरोप के सकुचित-रूपेण यथार्थवादी त्रादर्श को ध्यान में

रख कर रचे गए शेक्सपीग्रर के नाटकों मे तो स्पष्टरूप से हेय चरित्रों ंका विष्वंस दिखा कर श्रेय की गरिमा ऋभिव्यक्त की गई है, और कहीं केवल हेय चरित्रों का श्रांतिम पतन दिखाकर श्रेय चरित्रों की श्रोर अप्रसर होने का संकेत किया गया है। इयागो की लदयविहीन दुष्कर्म-कारिता को देख हमारे मन मे त्रिकाल मे भी उस जैसा बनने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती; इसके विपरीत हमारे मन मे उसके समुच्छ्य में पतनांतता देख उससे दूर हटने की इच्छा उत्तरोत्तर बलवती होती जाती है श्रोर श्रत मे हमारा श्रात्मा उसके प्रति विद्रोह में उठ खड़ा होता है। श्रोर इस प्रकार महाकवि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास तथा शेक्सपीऋर की साहित्यिक रचनाएँ, कला के रितए होने पर भी, अंत के जीवन को मंगलमय बनाने वाली सिद्ध होती हैं; श्रौर जो ध्येय तथा दृष्टिकोण साहित्य के विषय में इन महाकवियों का रहा है, वही श्रन्य सभी साहित्यिक निर्माताश्रों का होना श्रभीष्ट है।

भाव और रसनिरूपण

भावना अथवा मनोवेगों में साहित्यिकता संपन्न करने वाले तत्त्वों का निरूपण हो चुका; अब हमें भावों और उनकी विधाओं के निरूपण की ओर अप्रनर होना है। इस विषय में हमें दार्शनिकों द्वारा बताई गई भाव की इंद्रियजनित, प्रज्ञात्मक तथा रागात्मक आदि विधाओं में न पड कर उसकी उन विधाओं पर विचार करना है, जिनका साहित्याचार्यों ने रसनिरूपण के प्रसंग में वर्णन किया है।

साहित्य पर विचार करते हुए हमने संकंत किया था कि भारतीय नवरस: उनके श्राचार्यों ने उसका लच्चरा "रसवत् वाक्य" किया स्थायी भाव है । इस रस को—जो कि इनकी दृष्टि में काव्य अथवा साहित्य का आत्मा है—इन्होंने शृंगार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयातक, वीमत्स, अद्भुत, और शात इन भागों में विभक्त किया है। इन रसों की उत्पत्ति कमशः रित अथवा प्रेम, हास, शोक, कोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा अथवा घृणा, विस्मय अथवा आश्चर्य तथा निर्वेद से वताई है। क्यों कि शृंगार रस की उत्पत्ति में रित अथवा प्रेम की भावना अनवरत बनी रहती है, इस लिए उसे शृंगार रस का स्थायी भाव कहा जाता है। इसी प्रकार हास्य रस में हास की, करुण रस में शोक की, रोद्र रस में क्रोध की, वीर रस में उत्साह की, भयानक रस में भय की, वीभत्स रस से जुगुप्सा अथवा घृणा की, अद्भुत रस में विस्मय अथवा आश्चर्य की और शांत रस में निर्वेद की भावना ओता अथवा द्रष्टा के मन में अनवरत बनी रहती है, इसलिये इन सब को क्रमशः उन उन रसों का स्थायी भाव माना जाता है।

इन स्थायी भावों में सजातीय अथवा विजातीय भावों के आने पर भी विच्छेद नहीं होता। विजातीय भावों के आगमन से उनकी दूटना तो दूर रहा, उलटा ये उन्हें अपने में मिला लेते हैं। उनकी विजातीयना, पातीप्य की भावना को उपस्थित करके, उन्हें पहले की अपेचा अधिक पुष्ट बना देती हैं। सजातीय भावों के आने पर स्थायी भाव के अविच्छिदन बने रहने का उदाहरण वृहत्कथा में मदन-मंजूषा के प्रति नरवाहनदत्त का प्रेम हैं। उसके अनतर अन्य नायिकाओं के साथ भी नरवाहनदत्त का प्रेम हुआ, किंतु उससे उसके मदन-मजूषा पर होने वाले प्रेम में बाधा न हुई। विजातीय भाव के आने पर भी विच्छेद न होने का उदाहरण मालतीमाधव के पाँचवे अक में भिलता है। वहाँ, माधव यद्यपि रमशान का बीभत्स दृश्य देखता है, जिससे उसके मन में घृणा उत्पन्न होती है, तथापि इससे उसके हृद्य में मालती के प्रति को रतिभाव है, उसमें न्यूनता नहीं आती।

काव्य के आत्मा, नवविध रस की उत्पत्ति उसके नविध स्थायी भावों से होतो है। किंतु रस की इस निष्पत्ति में कतिपय श्रन्य भावनाओं का होथ भी है। इन भावनाओं को श्राचार्यों ने विभाव, श्रनुभाव तथा संचारी (व्यभिचारी) भावों में विभक्त किया है।

कहना न होगा कि श्रृंगार रस की निष्पत्ति कराने वाले रितरूप स्थायी भाव के आधार दो है. पहला वह जिसके हृदय विभाव: में रित्रभाव उत्पन्न हुआ, और दूसरा वह जिसके प्रति रित्रभाव उत्पन्न हुआ। पहले को आश्रय कहते प्र है और दूसरे को आछंवन। इसके अनुसार शकुतला

नाटक में रतिरूप स्थायी भाव के आश्रय है दुष्यंत श्रौर आलंबन है शक्कं तला। साथ ही दुष्यत के हृदय में शक्कंतला के प्रति रतिरूप भाव को जगाने मे दो बाते साधन है: पहली शक्कतला की श्रपनी सुंदरता और उसकी अपनी वेषभूषा आदि; दूसरा श्राश्रम का कुसुमित तथा एकांत उद्यान श्रौर वहाँ का मादक प्रकृतिसौंदर्य। रितभाव को अक़रित करने वाले इन दोनों साधनों को उद्दीपन कहते हैं; श्रीर आलंबन तथा उभयविध उद्दीपन को विभाव नाम से पुकारते है। जिस प्रकार नवविध रसों में से प्रत्येक का एक स्थायी भाव है उसी प्रकार नवविध स्थायी भावों में से प्रत्येक का विभाव होता है। फलतः श्रुगाररस के स्थायी भाव रित का आलंबन विभाव नायक अथवा नायिका; श्रौर उद्दीपन विभाव नायक श्रथवा नायिका की वेशभूपा, तथा उस भाव को उद्दीप्त करने वाले वाह्य प्राकृतिक दृश्य है। इसी प्रकार क्रमश. हास्य रस के स्थायी भाव हास. का आलंबन विभाव विकृत 'श्राकृतिवाला पुरुप श्रार उद्दीपन विभाव श्रालंबल-की अनोखी आकृति आदि; करुण्यस के स्थायी भाव शोक का आलंबन विभाव विनष्ट प्रियतम श्रौर उद्दीपन उनका दाहकर्म तथा उनसे

सबंध रखने वाले पदार्थ आदि; रौद्रस्स के स्थायी भाव क्रोध का आलंबन विभाव रात्रु, विपत्ती आदि, नथा उदीपन विभाव उनके द्वारा किए गए अपराध आदि; वीर रस के स्थायीभाव उत्साह का आलबन विभाव रात्रु, और उदीपन विभाव उस को चेष्टाएँ; भयानक रस के स्थायी भाव भय का आलंबन विभाव कोई भयानक वस्तु, और उदीपन विभाव कोई भयानक वस्तु, और उदीपन विभाव घृणास्पद व्यक्ति, और उदीपन विभाव उनकी घृणास्पद चेष्टाएँ आदि; अद्भुत रस के स्थायी भाव उनकी घृणास्पद चेष्टाएँ आदि; अद्भुत रस के स्थायी भाव अत्र आतंबन विभाव अलौकिक वस्तु आदि, और उदीपन विभाव इनका देखना या वर्णन सुनना आदि; और अंत मे शांतरस के स्थायी भाव निर्वेद का आलंबन विभाव परमार्थ, और उदीपन विभाव तपोवन आदि ठहरते है।

यह स्पष्ट है कि आंतरिक मानों का वाह्य आकृति आदि पर प्रभाव पडता है। रित भाव के उदय होने से चेहरें की कांति वह जाती है और क्रोध के आवेश में ओठ काँपने लगते हैं, आँखें लाल और मुकुटी बाँकी हो जाती हैं। इसी प्रकार अन्य भावों में भी बाह्य लच्चण प्रकट हो जाते हैं। भारतीय आचार्यों ने इन्हीं लच्चणों को अनुभाव अर्थात् भाव के पीछे होनेवाला कहा है। भाव कारण और अनुभाव कार्य है। यद्यपि भावों के विशुद्ध लच्चण पर ध्यान देते हुए हम उनसे उत्पन्न हुई चेष्टा आदि को भाव के नाम से नहीं पुकार संकते, तथापि, क्योंकि इन चेष्टाओं की उत्पत्ति नियमित रूप से भावों की अनुगामिनी होती है, इसलिए साहित्याचार्यों ने उन्हें भावों के विमर्श में सिमिलित कर लिया है।

भाव और विभावों के समान अनुभाव भी विविध प्रकार के हैं। जिस प्रकार शृगारस के स्थायी भाव रित का अनुभावों के भेद अनुभाव आश्रय की अनुरागपूर्ण दृष्टि, उसका शृकु-दिभंग, कटाच, अश्रु और वैवर्ण आदि है, उसी प्रकार कमशः स्थायी भाव हास के अनुभाव आश्रय की मुसकराहट और उसके नेत्रों का मिल जाना आदि; शोक के अनुभाव दैवनिंदा, भाग्यनिंदा, रोना, उच्छ्वास, प्रलाप आदि, कोध के अनुभाव नेत्रों की रिक्तमा, शृकु-दिवंचन, दतचर्वण, शस्त्रोत्थान आदि, उत्साह के अनुभाव वाहु-स्फुरण, शस्त्रोत्थापन, आत्मकाचा, आक्रमण आदि, भय के अनुभाव कंप, स्वेद, रोमांच, वैवर्ण, स्वरभंग आदि, घृणा के अनुभाव नांक सिकोड़ना, शूकना, मुँह फेर लेना आदि, आश्चर्य के अनुभाव दातों तले अंगुली दवाना, रोमहर्षण, स्वरभंग आदि और निर्वेद के अनुभाव रोमांच, अश्रुविसर्जन आदि हैं।

हमारे श्राचार्यों ने भावों को, उनकी गहराई की न्यूनाधिक मात्रा के श्रनुसार दो भागों में विभक्त किया है। पहले स्थायीभाव श्रीर स्थायी भाव—जिन का ऊपर वर्णन हो चुका है— हमारे हृदय में स्थायी किप से विद्यमान रहते हैं। दूसरे वे भाव भी हैं, जो भाव के समुद्र में छोटी तरगों की भाँति उठकर थोड़े ही समय में विलीन हो जाते हैं। इन्हें सचारी श्रथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनका काम स्थायी भाव को पृष्ट करनामात्र है। किसी कविता को पढते समय श्रथवा किसी नाटक को देखते समय एक स्थायी भाव की उत्पत्ति होकर जब तक वह हमारे सन में रहेगा, तब तक उसी की प्रधानता रहेगी; श्रन्य भाव—जाहे वे उसके सजातीय हों श्रथवा विजातीय—उसके पोषक होकर श्राते है, उसमें वाधा डालने के लिए नहीं। उनका श्रपने स्थायी भाव को परिपुष्ट कर उसमें लीन हो जाना ही इतिकर्तव्य है। जिस प्रकार खारे समुद्र में गिरकर मीठी निद्याँ खारी वन जाती हैं, इसी प्रकार स्थायी भाव में मिलकर छोटे छोटे संचारी साव भी तदाकार वन जाते हैं। स्थायी भाव ही रस के लिए मूल आधार प्रस्तुत करते हैं; संचारी भाव तो स्थायी भाव को पुष्ट करने के उद्देश्य से किचित् समय तक संचरण कर फिर उसी में मिल जाते हैं।

उदाहरण के लिए; जब हम किसी व्यक्ति को अपने प्रति अपशब्द कहते अथवा अन्य किसी प्रकार से अपना अपघात करता देखते हैं, तब हमारे मन में क्रोधानि भड़क उठती हैं। क्रोध का यह भाव स्थायी है, जो अनुकूल समय पाकर जागृत हो गया है। किंतु यदि वह व्यक्ति इससे पहले भी हमारा निरादर कर चुका है तो उसका स्मरण आते ही हमारा क्रोध दिगुणित हो जाता है। यह स्मरण ही संचारी या व्यभिचारी भाव है। यह हमारे क्रोध को बढ़ाकर स्वयं लीन हो जाता है।

ये संचारी भाव तैतीस है: जैसे, निर्वेद, ग्लानि, शका, श्रम, धृति, जडता, हर्ष, दैन्य, उप्रता, चिता, त्रास, श्रस्या, श्रमर्ष, गर्व, स्मृति, मरण, मद, स्वप्न, निद्रा, विवोध, श्रीडा, श्रपस्मार, मोह, मित, श्रलसता, श्रावेग, तर्क, श्रवहित्था, व्याधि, उन्माद, विषाद, श्रोत्सुक्य श्रीर चपलता।

उपर्युक्त तैतीस संचारी या व्यभिचारी भावों से यह नहीं समभना चाहिए कि संचारी भाव केवल तैतीस ही हो सकते हैं। तैतीस तो उपलक्षणमात्र हैं। इनके सहारे, इन्हीं से मिलती जुलती और भी मानसिक कियाएँ हो सकती है, और यदि वे भी स्थायी भाव का परिपोप करती हो तो उन्हें भी संचारी भाव कहा जा सकता है।

स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भावों का वर्णन हो चुका। काव्य के आत्मा रस की निष्पत्ति इन्हीं से होती है। भाव श्रीर इन संब में स्थायी भाव प्रधान हैं ऋौर शेष सब रसनिष्यत्ति स्थायी भाव को रस की अवस्था तक पहुँचाने में सहायक होते है। भावों की उक्त विवेचना साहित्यिक रसास्वादन की अपेत्रा मनोविज्ञान की विश्लेषणा से अधिक संबंध रखती है; श्रीर हमे इस द्वेत्र में भी श्रपने श्राचार्यों की वहीं, हर बात को श्रित तंक पहुँचा देने वाली प्रवृत्ति काम करती दृष्टिगत होती है, जो सदा से स्थूल तत्त्वों की श्रपेत्ता अमूर्त वस्तुओं मे श्रपना वैभव दिखाती आई है और जिसे बाल की खाल निकालने की कुछ आदत सी पड़ गई है। भावों के विवेचन में सचारी भावों का समावेश तो युक्तिसंगत हो सकता है, किंतु विभाव श्रौर श्रनुभावों को भी—जिनमें बहुत से शारीरिक चेष्टामात्र है—भावों की श्रेणी में एक जगह बैठाना भाव शब्द के अर्थ को आवश्यकता से अधिक व्यापक बना देना है। यहाँ तक हमने साहित्य के भावपत्त पर विचार किया है। अब हमे साहित्य के उस पन्न पर विचार करना है, जिस के द्वारा हम साहित्य के भावपन को प्रकाशित करते हैं; इसी को साहित्यशास्त्री कलापक्ष के नाम से पुकारते हैं।

## साहित्य का कलापक्ष 🛩

यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार एक साहित्यिक रचना को सौंदर्य-विभूषित करने के लिए उसके भावपत्त का रमणीय तथा रागात्मक होना आवश्यक है, उसी प्रकार उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके कलापत्त का भी रुचिर तथा भावात्मक होना वांछनीय है। किंतु कलापत्त पर विस्तृत विवेचन करने से पहले उसके विषय में कतिपय सामान्य बातें जान लेना आवश्यक है।

भेरे सन में एक विचार आया है; मैं लाच्िक सकेत द्वारा ऐसा 'ही साव श्रापके मन 'मे उत्पन्न करता हूँ, अथवा कलापच की यो कहिए कि में अपने विचार को श्रापके मन तक उत्थानिका पहुँचाता हूँ। भाषा का यही काम है; यह लिखी जा सकती है छोर केवल कथित रूप में भी रह सकती हैं। किंतु दोनों ही परिस्थितियों में यह केवल भाषामात्र है; इसे हम साहित्य नहीं कह सकते। अव मान लीजिए, मेरे गन में एक यनोवेग आया, जो या तो एक रागा-न्वित विचार है, अथवा एक ऐसी भावना है, जिस मे एक विचार विशेष की अस्पष्ट पुट है; मैं इसे लिखित संकेतो द्वारा आपके मन तक पहुँचाता हूँ; इस आपा का नाम साहित्य हैं। अब, यदि इसमें मेरा प्रमुख लच्य विचार है, अर्थान् अपनी रचना द्वारा से आप तक अपने विचार पहुँचाना चाहता हूँ, और मनावेगो का काम केवल उन विचारों को रोचक अथवा रागमय वनानामात्र हैं, तो मेरी रचना साहित्य की वह कोटि होगी, जिसे हम इतिहास अथवा आलोचना कहते हैं। इसके विपरीत यदि उसमें मनोवेगों की प्रधानता हुई और ,सको सुन या देखकर आपके मन मे उठने वाले विचार, भावनाओं से उत्पन्न होने वाले हुए, तो वह रचना कविता अथवा आख्यान च्चादि क्हाएगी। द्यव, प्रश्त यह है कि मै त्राप तक अपने विचार कैसे पहुँचाता हूँ।

अपने प्रतिदिन के व्यवहार में हम अपने मनोवेगों को स्फुरित करने वाली वस्तुविशेप को दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंप कर उसके मन में अपने जैसी भावनाएँ उत्पन्न कर सकते हैं। मान लीजिए, एक कमल-पुष्प के सौंदर्य को निहार हमारा मन सौंदर्य-मावनाओं से भर गया है; हम अपने मित्र के मन में भी उसी प्रकार के मनोवेग उत्पन्न करने के लिए उस पुष्प ही को उसके हाथ में रख देते हैं। किंतु कलाओं में इस प्रकार भावाभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। यहाँ हमे अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए अप्रत्यच् उपायों को व्यवहार मे लाना होता है। भावप्रकाशन के इन सभी उपायों का साहित्य के कलापच में अंतर्भाव है।

हम देख चुके है कि मनोविगों की उत्पत्ति उनके विषय में बातचीत करने, वादविवाद चलाने अथवा उनकी विश्लेष्णा से नहीं होती। इसके लिए हमें उन उन मनोवेगों को गुदगुदाने वाले मूर्त द्रव्यों को उपस्थित करना होता है; श्रीर यह काम हमारी कल्पनाशक्ति पर त्राश्रित है। किंतु इस करपनातस्व के समान रूप से विद्यमान रहने पर भी मनोवेगों को स्फुरित करने के अन्य अगुगित साधन हो सकते है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक कवि आप के मन में कर्मल के सौदर्य की भावना उत्पन्न करना चाहता है। वह इस काम की श्रापके समुख कमल का ऐसा सजीव वर्णन करके कर सकता है, जिसमे उस पुष्प के ऐंद्रिय तत्त्व, अर्थात् रूप, विन्यास, आकार तथा सुगंध का चित्रण हो, वह इस के लिए श्रापके समुख ऐसे विचार तथा मनोवेग भी प्रस्तुत कर सकता है, जो उस पुष्प को देख कर स्वभावतः एक युवक के मन में उठते हैं, जैसे यौवन का रंग, आशा की चमक, सौंदर्य का श्रभिमान, श्रौर वह चाहे तो श्रापके संमुख कमल को देख श्रपने मन में उत्पन्न हुए निर्वेंद भाव को रख सकता है, जिसकी उत्पत्ति कमल की, श्रथवा दूसरे शब्दों मे, सौदर्यमात्र की श्रनित्यता से होती है। कमल के विषय मे आपके मन मे रागात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए इन तीनों उपायों में से वह किव कौन सा उपाय काम में लाता है, यह बात नितरा उसकी अपनी मानसिक वृत्ति पर निर्भर है। श्रीर इसका दूसरे शब्दों में यह निष्कर्प निकलता है कि साहित्य का कलापक्ष ठोक चैसा ही होता है, जैसा कि साहित्य के रचयिता की अपनी मनोवृत्ति ।

पक वात और; हमने अभी कहा था कि मनोवेगों की उत्पत्ति अनके विषय ने वातचीत करने, वाद्विवाद चलाने अविरूपमयी भाषा अविरूपमयी भाषा व्यवहार की सामान्य साषा से सिन्न प्रकार की होती

है। जिस प्रकार सनोवेगों के तरंगित होते ही हसारा आत्मा वाह्य संसार से पराड्मुख हो आत्मप्रवण हो जाता है, उसी प्रकार मनोवेगों को व्यक्त करने वाली भाषा भी स्वयमेव वाह्य विस्तार से उपरत हो अपने घनरूप में सकुचित हो जाती है। जिस प्रकार हम अपनी केंद्र-प्रतिगामिनी शक्ति के द्वारा इद्रिणें में से होकर कमलादि बाह्य पदार्थी को रचते, देखते, उन पर रोते श्रीर हँसते है, उसी प्रकार अपने भावीं को व्यक्त करने के साधनरूप भाषा के चेत्र में भी हम अपनी इन दोनों शक्तियों के द्वारा भाषा के दैनिक प्रयोगों के बाह्य चेत्र में जाते और फिर ज्ञात्मा के अंतर्मुख होने पर भाषा के भावनिवद्ध संकुचित, किंतु पहले से कहीं अधिक उत्कट, आतरिक चेत्र में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया का प्रत्यच परिगाम यह होता है कि हमारे दैंनिक व्यवहार मे आनेवाली भाषा की अपेचा हमारी साहित्यिक भाषा कहीं अधिक सगीतमय और इसीलिए सुसंवद्ध तथा सुनियत्रित होती है। इसमे व्यावहारिक भाषा की भाँति अनावश्यक शब्द नहीं पाए जाते; कलाकार की दृष्टि अना-वश्यक, अथवा जिन शब्दों को तज कर काम चल सकता है, उन पर न पड़ केवल साहित्यिक अथवा मनोवेगों के आत्मभूत शब्दों पर ही पडती है, और वह उन्हीं शब्दों को अपनी रचना में स्थान देता है। शब्दजाल से वचने की उसकी यह प्रवृत्ति, जिसे हम साहित्यिक संचेष भी कह सकते है, इतनी अधिक वढ़ जाती है कि वह कभी कभी—और महाकवि तो सदा ही, बहुत अधिक—एक वर्ण्य विषय

के साथ संबंध रखने वाले अनेक तत्त्वों तथा भावों को मुखरित करने के लिए कोई एक ऐसा शब्द छाँट निकालते हैं जो दीपक की भाँति अकेला ही उन सब भावों को टिमटिमा देता है। उदाहरण के लिए, मृत्यु को और उसके साथ संबंध रखने वाले संज्ञा भाव तथा पुनर्जन्म आदि के अगणित भावों को एक कि "मृत्यु" न कह उसे "निद्रा" इस नाम से पुकार कर अभिन्यक्त कर देता है। जिस कि मे थोड़े शब्दों से बहुत अधिक अर्थ को प्रकाशित करने की यह शक्ति जितनी ही अधिक है वह उतना ही चतुर कलाकार माना जाता है।

जहाँ हमारे आत्मा की केंद्रानुगामिनी शक्ति हमारे आत्मा मे हुँ और उसके साथ हमारे आत्मप्रकाशन, अर्थात् हमारी कवीय भाषा का भाषा में संकोच श्रथवा नियंत्रण उत्पन्न करती है, स्रात्मिक रहस्य वहाँ वह ज्ञानेद्रियों द्वारा बाहर जा, वहाँ फैल कर पतले पड़े हुए आत्मतत्त्व को अतर्भुख करके उसे घन तथा साद्र भी बनाती है; श्रौर साथ ही उसकी प्रकाशनसामग्री भाषा को भी, जो दैनिक व्यवहार मे त्रा, फैलकर पतली सी, निर्जीव सी हो जाती है— अतर्भुख करके घन तथा मूर्त बना देती है। जो भापा प्रतिदिन के सामान्य व्यवहार में "नाम" अथवा "शब्द" के रूप मे तरल थी, एक अस्पष्ट शब्दरूप थी, वही श्रब साहित्य के रागचेत्र में श्रा, श्रात्माभिमुख हो मूर्त बन जाती है, श्रर्थात् अब कमल के सौंदर्य का वर्णन प्रतिदिन की सामान्य भाषा मे न कर उसकी श्रमिव्यक्ति ऐसे शब्दों द्वारा की जाती है, जो कमल तत्त्व के प्रतिरूप है, उसकी प्रतिकृति हैं; श्रीर जिस प्रकार कमल को-देख भावुक द्रष्टा के मन में अगिएत भावनात्रों की लड़ी चल पड़ती है, उसी प्रकार कवि द्वारा प्रयुक्त उसके वाजक घनीभूत एक राज्द को पढकर पाठक के मन में वाच्यार्थ के साथ साथ लाज्ञितक तथा व्यंग्य अर्थों की शृंखला वैंध जाती है; और इस

प्रकार कवि का एक शब्द ही सामान्य पुरुषों द्वारा प्रयुक्त हुए सहस्रों शब्दों से अधिक अवें का चातक दन जाता है। ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि जिस प्रकार एक कलाकार भाव के चेत्र में, अनवरत क्ष से होने वाले अगिरात गर्वहर्तनों के समष्टिलप इस संसार में से, परिवर्तन के किसी एक विदु को ले उसी मे जीवन का आदश प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार वह कलाएच में आ, अगणित शब्दी की समिष्टि में से ऐसे राव्य हुँउ निकालता है, जो अपने आदश्य के साथ तदाकार होने के कारग उसे पाठक के संमुख मूर्तकप में उपस्थित करते हैं; और वह भौतिक कमल के संमुख न होने पर भी उसका उसी रूप से दर्शन करने लगता है। श्रीर भौतिक कमल को अपनी आँखों से देखते पर जो भाव उसके मन मे संचरित हो सकते थे, उनकी अपेदा इस वासनामय कमल को देख उसके मन में कहीं अधिक भाव उत्पन्न होते है और ये उनकी अपेना कहीं अधिक मुखमय भी होते हैं।

रावदों की इस अनेकार्थवोधिनी शिक्त को हमारे साहित्य शास्त्रों ने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना इन तीन भागों शव्यं की शिक्त में विभक्त करके, लज्ञणा के उपादानलज्ञणा, लज्ञणालज्ञणा, सारोपा, साध्यवसाना आदि चौबीस भेद व्यंजना के अभिवामूलक और लज्ञणामूलक ये वो प्रमुख भेद; और आर्थी व्यंजना के वाच्य, लज्य और व्यंग्य इन तीन प्रकार के अर्थों के कारण. अनेक भेद किए हैं। अर्थ का उक्त विश्लेपण और वर्गीकरण शब्दशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वशाली होने पर भी साहित्य के रसाम्बाद के लिए इतना अधिक उपयोगी नहीं है; इस लिए हम इस विश्लेपण में न पड इतना ही कहेंगे कि इस सबका मूल साहित्यक शब्दों की उस घनता, साइता तथा आदर्श हमता

मे है, जो आत्मा के रागान्वित होकर आंतर्मुखी होने पर अर्थ और शब्द मे उत्पन्न होने वाली तदाकारता से उत्पन्न होती है।

साहित्य के मूळ तस्त्र आत्मानुराग का श्रीर उससे स्वाभाविक —

भाषा की शुद्धता, निदर्शन हृद्रत कर लेने पर यह वताना श्रावश्यक नहीं

तह जाता कि आत्मानुराग की सच्ची निष्पत्ति होने

पर किव के शब्दों में शुद्धता (correctness)

नियतता, (precision) यथार्थता (appropriate-

ness) और अभिव्यंजकता (expressiveness) स्वयमेव आ जाती है। एक सच्चे साहित्यकार को, रागों के द्वारा उसके आत्मा के अनुरक्त हो उठने पर, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कोषों से शब्दनहीं हूँ ढने पडते, उसे प्रयुक्ताप्रयुक्त के भमेले में भी नहीं पडना पडता, उसे साहित्यशास्त्रियों के द्वारा उद्भूत किये गए अन्य सिद्धातों से भी परिचित नहीं होना पड़ता; उस समय उसकी जिह्वा पर स्वयमेव उचित शब्द नाचने लगते हैं, या यों कहिए कि उसके द्वारा उद्भावित किए जीवन का आदर्श, अर्थात् उसकी रचना का भावपच्च स्वयमेव आत्मानुरूप शब्द-आदर्श को, अर्थात् कलापच्च को दूँढ लेता है। उस समय उसके शब्द स्वयमेव सांकेतिक, प्ररोचक और उद्दीपक वन जाते हैं।

हमने श्रभी कहा था कि एक यथार्थ किय विश्व में अविरतरूपेगा धूमने वाली परिवर्तनों की शृखला में से—श्रोर इसी परिवर्तनमाला का नाम सचा जीवन है—किसी एक कड़ी को पकड उसी में जीवनसमिष्ट को प्रतिरूपित करके हमारे सामने ला खड़ा करता है—श्रीर उसकी इसी किया को हम किवता श्रादि के नाम से पुकारते हैं। उसके द्वारा, भौतिक जगत् में से, उद्भावित किया हुआ जीवन का यह आदर्श अपने को प्रकाशित करने के लिए, सपिद, शब्द के सूद्म पट पर प्रतिफलित हो जाता है, जो पट, जगत् अर्थात् अर्थ के साथ साथ उसी के समान सदा से अविच्छित बना बला जाता है। वस, एक चतुर कि का सब से बड़ा काम है, रथूल तर में के आद्र्श को—और इसी का एएशिमाधिक नाम अर्थ है—और सूक्ष्म शब्दमय जगत् के अएर पड़ने दाले उसके प्रतिचित्र को अपनी दाणी अथवा लेखनी हारा जगत् के संमुख ला उपस्थित करना।

उक्त तत्त्व के हृद्रत होते ही हमें इस बात की उपलिध्ध हो जाती शब्द श्रीर श्रर्थ है कि जिस प्रकार हमारा बाह्य अर्थमय जगत् मूलरूप की अविभाज्यता पृथक होने पर भी समष्टिक्षपेण वह सारा अनविन्छन्न

एक हैं, उसी प्रकार उसका अनुरूपी राज्द्रजगत् भी एक एक राज्द की दृष्टि से प्रथक् प्रथक् होने पर भी राज्द्रधारा की दृष्टि से अविभाज्य है, अर्थात् जिस प्रकार किन के द्वारा उद्भावित जीवन-आदर्श एक अरखंड वस्तु है, उसी प्रकार उस जीवन का अनुयायी राज्द्रपट भी एक अरखंड वस्तु है। इसी तत्त्व के आधार पर हमारे प्राचीन दर्शनकारों तथा वैयाकरणों ने जहाँ व्याख्येय बाह्य जगत् को अरखंड माना है, वहाँ उसके अनुरूपी, उसकी व्याख्या करने वाले शब्दरूप वेद स्गवान् को भी नियतानुपूर्वीसहित नित्य माना है। जिस प्रकार हम सृष्टि के आदि किन भगवान् की रचना के भावपन्न, अर्थात् बाह्य जगत् में किनित् परिवर्तन करते ही उसके सौंदर्य को खिडत कर देते हैं, जिस प्रकार हम एक सुरूप रमणी के केशपाशों को सिर से उतार उन्हें उसकी जँघाओं पर चिपका देने पर उस रमणी को रमणी से रीछ में परिवर्तित कर देते हैं, इसी प्रकार इस भावपन्न का व्याख्यान

करने वाले शब्दरूप वेद की आनुपूर्वी में किंचित भी भेद डालकर हम उसकी स्वारिसक रिसकता को भग कर देते हैं। ठीक यही बात हम एक महान किंव की रचना के विषय में कह सकते हैं।

जिस प्रकार कालिदास की रचना का भावपत्त अखड है, जिस प्रकार उसके द्वारा उद्भावित किया गया जीवन का थयार्थं कविता का आदर्शं अदूट एक है, उसी प्रकार भाव का अनुरूपी उस अनुवाद क्यों नहीं महाकवि का शब्दपत्त भी-अर्थात् वह शब्दमुकुर, होता जिस पर उसके द्वारा खींचा हुआ जीवन का आदर्श प्रतिबिंबित हुआ है-एक अखड तथा अटूट पट है। जिस प्रकार कालिदास के शकुतला नाटक में आप उसके भावपत्त में लेशमात्र भी भेद डालकर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को नष्ट कर टेगे, उसी प्रकार उसके भावपन्न को प्रतिफलित करने वाली उसकी शब्दानुपूर्वी में,भी त्राप नाममात्र का परिवर्तन करके उसके सौंदर्य को खंडित कर देंगे। अर्थ और शब्द की इस तदात्मता के कारण ही एक यथार्थ किव की रचना का अन्य भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। इसलिए जब हम महाकवि भद्दबाण की अनुपम गद्यरचना कादवरी का किसी अन्य भाषा में अनुवाद पढते हैं, तब हमारे समुख उसके भावपन्न का ककाल बड़ी ही करुण दशा में आ उपस्थित होता है। प्रातः श्रौर सायं समय के वे वर्णन, जिन्हे पढ़ हमारे श्रात्मा से 'एक साथ विविध रंगों श्रौर श्रनुरागों की पिचकारियाँ झूटने लगती थीं, अब निर्जीव, नीरस और उखड़े-पुखड़े दीख पडते हैं। इसी प्रकार जब हम अमे जी के महाकवि शेक्सपीश्रर की अनुपम रचनाओं को हिंदी आदि के अनुवाद में पढ़ते हैं, तब हमें उनकी सहस्रों विशेषतात्रों में से एक का भी आभास नहीं होता और हम कह उठते हैं कि क्या इन्हीं थोथी रचनाओं के आधार पर इन्हें विश्व के दो

या तीन कृतियों ने से एक वताया जाता है। आप अनुवाद करते समय रचना के सावपन को तो हिलाते ही है, उसके कलापन को तो आप समृल ही तोड़ फेरुने हैं।

जव हस राव्द और अर्थ की इस दार्शनिक अविभाज्यता को भली-भॉित हृद्रत वर लेते हैं, नव सहित्य-शाम्त्रियों का यह सिद्धांत हमारी समभ में सहज हो चा जाता है कि शब्दों का अपना स्वतन्त्र अर्थ कोई नहीं हैं, और वे परस्मरोद्दीपन [(interinanim-शब्दों का परation or interpenetration ) अथवा परस्पर-स्परोहीपन ग्रोर/ प्रवेश के द्वारा ही—ग्रथीत् वाक्य मे आनुपूर्वीविशेष परस्पर प्रवेश के साथ रखे जाने पर ही अर्थ की व्यक्त करते हैं, त्रानुपूर्वीविशेषों में रखे हुए एक ही ऋर्ष को नहीं, ऋषितु ऋथीं की श्रमिणत विधात्रों को व्यक्त कर सकते है। जिस प्रकार एक स्थूल अर्थ की, दूसरों अर्थों के नितान घभाव में, स्वर्तत्ररूपेण सत्ता नहीं कही जा सकती, इसी प्रकार एक शब्द की भी अन्य शब्दों के अभाव मे स्वतंत्र अर्थान् अर्थमयी सत्ता नहीं सोची जा सकती। जिस प्रकार चित्रकार का एक विदु अन्य विदुओं के अभाव मे निर्थक होता है, जसी प्रकार साहित्यकार का एक शब्द भी अन्य शब्दों की अनुपन्थिति में सुतरां निरर्थक हो जाता है। श्रौर जिस प्रकार चित्रकार के विविध विद्र, क्रमविशेष मे विन्यम्त होकर ही आकारविशेष को अभिव्यक्त करते है, उसी प्रकार एक सुकवि का शब्दजगत् भी आनुरूवीं विशेष में विन्यस्त होकर ही अर्थविशेष को अभिन्यक्त किया करता है । इस ं लिए एक सुकवि की रचना में पदों की सगित के साथ साथ वाक्यों की संगति भी छनिवार्य रूप से हुआ करती है।

कहना न होगा कि कलापक्ष को सुरूप बनाने में शब्दों की

कौर शब्दविन्यास की प्राकृतिकता तथा स्त्रा-कविता और भाविकता आवश्यक वस्तु हैं। ये दोनो वार्ते साहि-शब्दविन्यां स्थिक पुरुष की आतरिक स्वामाविकता पर निर्भर हैं। यदि वह कलाकार स्वयं प्रकृतिप्रिय है, यदि उसके भावों मे श्रीर ष्रांतर तथा बाह्य जगत् मे श्रनुरूपता है तो वह श्रन्रूपता उसके शब्दों में स्वयमेव प्रतिफलित हो जाती है, श्रौंर हमें उसकी रचना को पढते समय कहीं भी नहीं रुकना पड़ता; उसमें हम अप्रतिहत हो वहे चले जातें हैं। इस तत्त्र को ध्यान मे रख जब हम महाकवि कालिदास के रघुवंशातर्गत श्रजविलाप को पढते है, तव हमें उसमें स्वयं प्रकृति रोती दीख पडती है, रघुवश का शब्द शब्द रोता सुनाई पडता है; कालिदास और अज दोनों एक हो रोते दिखाई पडते हैं। श्रीर जब हम इस दृष्टि से उनके शकुतला नाटक मे प्रवेश करते हैं, तब हमे वहाँ आश्रम का पत्ता पत्ता, वहाँ के पशुपत्ती, यहाँ तक कि इस खड की सपूर्ण समिष्टि शकुंतला और दुष्यत के साथ एक ही प्रेमह्रपक की ओर अवसर होती दीख पड़ती है। विश्व प्रेम के उस कथानक को खडा करते समय महाकवि की जिह्वा पर वे ही शब्द उतरे है, जो स्वयं प्रेम के प्रतिरूप है और जो तपस्वियों के आश्रम में प्रेमदीचा लेने वाले दुब्यंत और शकुंतला की नाई अपने आप भी प्रेम मे परो एक दूसरे के साथ सगत होकर विन्यस्त हुए पड़े है। कलापच का यही रुचिर परिपाक हमे महार्काव तुलसीदास तथा शेक्ष्मवीत्रर की रचनात्रों में उपल्ब्ध होता है।

किसी रचना में प्राञ्चितकता तथा स्वामाविकता होने पर यथार्थता स्वयमेव आ जाया करती है। हम अपने आधुनिक हिंदी कवियों को अप्रेजी तथा वगला कविता का विवेकशूल्य अनुकरण

करने की कुत्रनृत्ति के कारण एक असहा दोष से प्रस्त · साहित्य की हुआ पार्त हैं। इनमें से मैथिलीशर्य, पत तथा प्रसाद स्वामाविकता और जैसे कतिपय सुकवियों को छोड़ शेष सभी की रचनाएँ ययार्थता अशकृतिकता, अस्वाभाविकता तथा अयथार्थता मे फॅसी पड़ी है। इनमें से वहुतों में प्रतिभा का लेश नहीं, सूचमंदर्शिता का नाम नही, फिर दार्शनिक दृष्टि का तो कहना ही क्या। जहाँ हृदय में तत्त्वज्ञान से उत्पन्न हुई निशद्ता तथा गंभीरता नहीं, वहाँ सची रांगात्मक दृष्टि उत्पन्न ही कैसे हा सकती है। कविता को सृजन करने वाले इन सब तत्त्वों के अभाव में इनमें से बहुसंख्यक कविंमन्य कही अंग्रेजी की नकल कर और कहीं बगला अथवा मराठी की नकल कर जनता के समुख ऐसे बेसुरे राग अलाप रहे हैं, जिनका न कोई सिर है और न पैर। जिधर देखो उधर ही चालू प्रेम की चीख है त्रोर नुमायशी ऋग्निज्वाला की चौंध है। इस प्रकार के किव हृद्य की छोटी सी चिनगारी को शब्दाइंबर द्वारा जनता के संमुख ज्वाला बना कर रखते है। वे कुन्निम प्रेम को कबीर, ग्वींद्र तथा शैंले का प्रेम बना कर दर्शाते है, इनकी रचनात्रों में जहाँ शब्दों का मारी आटोप और आडंबर है, वहाँ श्रंग्रेजी तथा बगला से उधार ली हुई नई नई लाचिंगिकतात्रों का विडंबन भी है। हृदयगांभीर्य न होने के कारण ये लोग तुच्छ सी बात पर चीख उठते और अपने पाठकों तथा श्रोताओं को अपनी चीख के द्वारा प्रभावित करना चाहते हैं। हिंदी साहित्य की वर्तमान मे सब से वड़ी आवश्यकता उसके रचयिताओं मे यथार्थता को उत्पन्न करना है। यथार्थता के होने पर सामान्य शब्द भी सजीव वन जाते है, श्रीर उसके अभाव में शब्दों का श्रोजस्वी श्राटोप भी डोल की पोल रह जाता है।

कलापक्ष के इन सब तत्त्वों के साथ साहित्यिक रचना में

एकता में
कलापंत् के
संव गुर्णों का
अतर्भाव
कालिदास
तुलसीदास

पकता अथवा सामंजस्य का होना आवश्यक है। इसके अभाव में कोई भी कलातत्त्व परिपूर्ण नहीं हुआ करता। साहित्य की सब विधाओं में इसकी समान आवश्यकता है। मान लीजिए, आप की रचना का प्रमुख ध्येय बुद्धितत्त्व अर्थात् विचारों को जागृत करना है; तो उसमें यह आवश्यक है कि पाठक को एक ही परिणाम की ओर अप्रसर किया जाय, यदि आपको रचना एक महाकाव्य अथवा खंडकाव्य है

तो उममे गौग कथात्रों तथा घटनात्रों को मुख्य कथा का परिपोषक बनाते हुए उसी एक का परिपाक करना चाहिए, यदि आपकी रचना श्रात्माभिव्यंजिनी गीति है तो उसमे एक ही मनोवेग को प्रधानता देनी चाहिए, और यदि आप की रचना एक उपन्यास है-जिसमें अनेक पात्रों, घटनाओं, तथा कथानकों का समावेश है-तो उसमें भी-आप को प्रधान नायक तथा नायिका की कथा को प्रधान बनाना चाहिए और गौए पात्रों तथा कथानकों के द्वारा उनकी पृष्टि करनी चाहिए। विचारों को उद्बुद्ध करने वाली ऐतिहासिक रचनात्रों मे एकता अथवा सामंजस्य उत्पन्न करना सहज है, कितु महाकाव्यों तथा उपन्यासों में इस का निभाना किंचित् कठिन हो जाता है; क्योंकि इस कोटि की रचनां के द्वारा कलाकार विश्व के बहुविध तथ्यों श्रीर मानव जगत की बहुरूप भावनात्रों को व्यक्त किया करता है। भावपन्न श्रीर कला-पच दोनों की यह एकता हमें महाकवि कालिदास, वुलसीदास तथा शेक्सपीश्चर की रचनात्रों में श्रात्यत ही किचर रूप में संपन्न हुई दृष्टिगत होती है। तुलसीदास ने अपने मानस में जगत् के जितने रूप और मेंनुष्य के जितने भावों का चित्रण किया है, उतना संभवतः किसी ही कवि ने किसी एक रचना में किया हो। हमें यहाँ प्रकृति के प्रायः सभी रूप

श्रौर मानवजगत्के प्रायः सभी भाव कंघे से कंघा भिड़ाकर खडे दीखते हैं। कितु यह सब कुछ होने पर भी उन्होंने अपनी रचना का प्रमुख ध्येय श्रीराम कं प्रति श्रद्धा श्रीर प्रेम के साव को बनाया है। रामायण के सभी कथानक और उसमे आने वाली सभी घटनाओं का प्रमुख लदय शीराम के र्रात प्रेय को चिर्जीकी वनाना है। बाह्य जगत् का चित्रण करते हुए भी उसका आंतरिक जगत् के साथ सामंजस्य स्थापित करके ये महाकवि इव दोनो जगतो का रामरूप चरम चिति मे ऐसा सुद्र समन्वय करने हैं कि कहते नहीं वनता। ब्रह्मा, विष्णु त्रीर महेश के गुँह बड़े बड़े विविधविषयक उपाख्यान कहला उन्हे अत में 'हे उमा, यह सब श्रीराम ही की माया का प्रताप हैं" इस एक वाक्य द्वारा स्थृल घटनाजगत् से भावसय जगत् मे ले जा गोस्वामी तुलिधास जी ने भाव और कलापच की एकता का लोकोत्तर चमत्कार दिखाया है। एकना की ऐसी ही दिव्य विभूति हमे अभेजी के-महाकवि श्री शेक्सपीयर की रचनाओं में प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, उनके रोमिश्रो ऐड ज्लियट नामक नाटक को लीजिए। सारे नाटक मे यौवन त्रौर त्रनुराग का साद्र समीर वह रहा है। क्या भाषा, क्या परिस्थिति क्या अक और क्या दृश्यविवान, — ग्रीष्म की वह प्रेमनिर्भर अधे-रात्रि, जब कि स्वय प्रकृति सर्वात्मना पुलकित हो, खडी, किसी स्रोर एक-टक निहार रही थी, वे ऋाकाश में तैरने वाले विजलीभरे वादल, सभी का अवसान इस नाटक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाले अनुराग को परिषक वनाने मे है। उन्होंने अपने मिड समर नाइट्न ड्रीम, ऐज़ यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, ऋौर किंग लिवर नामक नाटको में भी एकता का ऐसा ही सुदर निद्शीन किया है।

किसी रचना के भावपक्ष और कलापक्ष दोनों में समानरूंप

से एकता तभी आ सकती है, जब कि उसके एकता का मूल कर्ता में बुद्धितत्त्व, कर्ल्यनातत्त्वं और समवेदना के भाव पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हों और वह अपनी व्यापिनी अतर्रेष्ठ से जीवन को समष्टि में देख एक साथ प्रतीप प्रवृत्ति वाले अनेक पात्रों की कल्पना कर सकता हो, उनके पारस्परिक सबंध को देख सकता हो, उनमें कौन मुख्य है और कौन उसके परिपोषक, इस बात को समम सकता हो, संचेप में जीवन की सकुल (complex) परि-रिथित को एक निगाह में निहार सकता हो, और अत में इन सब बातों को तद्नुरूप सित्तप्त भाषा में व्यक्त कर सकता हो। किसी भी कला को पूर्ण रूप से प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उसमें उक्त बातों का होना आवश्यक है, फिर साहित्यकला का तो कहना ही क्या।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रचना के इस एकता नामक गुण में उसके अन्य सभी गुण आ जाते है; क्योंकि एकता, पूर्णता, पूर्णता, व्यवस्था तथा संवादिता स्रादि के विना व्यवस्था, किसी भी रचना मे एकता की उपपत्ति असंभव है। सवादिता किसी रचना को पूर्ण कहने से हमारा यह तात्पर्य है कि उसमे सभी त्रावश्यक तत्त्वों का समावेश है, उसमे कोई बात बीच में नहीं छूटी है स्रोर नहीं किसी स्त्रनावश्यक तत्त्व का उसमे समावेश हो पाया है। नाटक के समान अनेक पात्रों तथा घटनाओं के वर्णन में भी पूर्णता का होना आवश्यक है और गीतिकाव्य के समान एक भाव को व्यक्त करने वाली रचना में भी इसका होना वाछनीय है। कवि की अंतर्रेष्टि में पूर्णता आहे ही उसकी रचना में इयत्ता आ जाती है; आवश्यक वार्ते उससे छूटती नहीं **िहा हिना क** वार्गि को उस ना. इ. शा. काया में स्थान नहीं मिलता।

क्यवस्था से हमारा आक्रम दंवता के विभिन्द भागों को

सार्येनस्य के साथ एक दूसरे के समीप संनिहित
व्यवस्था करने से हैं। कथानक अथवा घटना की पराकोटि
(climax) द्यानवार्य रूप से यह नहीं चाहती कि रचना के अंत तक
पाठक अथवा द्रष्टा के सनीवंग उत्तरीत्तर उत्कट होते चले जाएँ और
अंत से उनका परिपाक हो। इसके विपरीत बहुत सी उत्कृष्ट रचनाओं
में यह पराकोटि रचना के अवमान से कुछ पहले हो चुकी होती है
और रचना के अंतिम प्रकरण से पाठक अथवा द्रष्टा का मनोवंग
शनैः शनैः शात होता जाता है। शेक्सपीयर के दुःखांन नाटकों में
पराकोटि का यही निधान मिलता है।

संवादिता से हम मासगिकता तथा प्रस्तावीचित्य के साथ साथ अन्य बहुत सी बातें समितित करते हैं। संवादिता एक संवादी रचना मे न केवल अप्रासंगिक बातों का निराकरण किया जाता है, अपितु ऐसी बहुत सी प्रासंगिक वातों को भी छोड दिया जाता है, जो घटना के ऋनुकृत होने पर भी या तो मनोभावों मे विरोध उत्पन्न करती हों अथवा अपनी उपस्थिति से रचना के भावनासंवधी प्रभाव को निर्वल बनाती हो। रचना मे सवा-विता उत्पन्न करने के लिए कभी कभी कलाकार ऐतिहासिक तथ्य की सीमा को लॉघ उसके विपरीत चला करता है। वह अपनी रचना की प्रमुख धारा को ध्यान मे रख उससे सबध रखने वाली वहुत सी ऐतिहासिक घटनायों में, उनमे प्रमुख कथा के साथ अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए- बहुत सं परिवर्तन भी कर डालता है। इस संवादिता की संपत्ति के लिए ही कवि लोग विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हैं क्कोर कार्य दिन होते सार्थ सबध रखने वाली बहुत सी श्रन्य वातों में यथे जिन् कहिलांट किया करते है। यदि हम विशुद्ध इतिहास की दृष्टि से शक्सपीग्रर के लिए हैंनी एड क्रियोपेट्रा नामक नाटक को पहें तो संभव है इसमे हमें बहुत से कालविरोध तथा अन्य प्रकार के दोव मिल जाएँ; कितु महाकवि ने अपने उद्देश्य, अर्थात् पाठकों तथा भे चकों के आत्मा मे रस की निष्पत्त के लिए ऐतिहासिक उपकरणों की जिस मात्रा में आवश्यकता हुई है इतिहास से उतने ही लेकर बस कर दिया है और उन सब को, अपने लच्यभूत रस का: परिपाक करने के लिए इतिहास से भिन्न प्रकार के उपकरणों मे ऐसा भिला दिया है, जैसे साग मे मसाला मिला दिया जाता है। हमारे लिए सुप्रत्यच् नर और नारी की विप तथा अमृतभरी प्रणय-लीला को उन्होंने एक विशाल ऐतिहासिक रंगभूमि के अदर स्थापित करके उसे विराट् बना दिया है। हृदय के विष्तव के पश्चात् राष्ट्रविसव उठ खडा होता है; प्रेमद्रद्व के साथ एक वधन में वॅंधे रोम मे पारस्परिक युद्ध की तैयारी होती है। एक आर क्लियोपेट्रा के विलास-भवन में वीणा बज रही है श्रीर दूमरी श्रीर सुदूर समुद्र तट से भैरव की सहारभेरी उसके साथ स्वर मिलाकर श्रीर भी जोर से वज उठती है। कवि ने अपने करुणरस के साथ ऐतिहासिक रस को मिला दिया है, श्रौर इस प्रकार हम मे से वहुतो के साथ घटने वाली प्रतिदिन की घटना में इतिहास की दूरता तथा बृहत्ता उत्पन्न कर दी है। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशकरप्रसाद की स्कर्गुत विक्रमादित्य आदि रचनाओं में भी हमें ऐतिहासिक घटनाओं से उसी सीमा तक सहारा लिया गया प्रतीत होता है, जितनी कि उनकी रचनात्रों को "ऐतिहासिक रस" द्वारा सरसित करने के लिए आव-श्यक थी। फलत: उनकी रचनात्रों में कालदोष त्रादि की उद्भावना करना और उसके आधार पर उनके नाटको को दोषपूर्ण बताना अनुचित प्रतीत होता है।

यहाँ तक हमने साहित्य के कलापत्त को निखारने वाले उपकरणों

का विवेचन किया है। इन उपकरणों में, और विशेषत: स्वाभाविकता तथा एकता से रचना के कलापच्च को समंजस बनाने वाले श्रन्य सभी तत्त्व संमिलित हो जाते है। किंतु फिर भी भारतीय शास्त्रियों ने अपनी विस्तारित्रियता तथा श्रेणीविभाग की कुशलता के कारण इस विपय मे जो कुछ और बाते कहीं है, उनका दिग्दर्शन करा देना अभीप्र प्रतीत हाता है।

हमारे यहाँ राज्दों मे शक्ति, गुण कोर वृत्ति ये तीन बाते मानी
रार्ड है। शब्दों की क्रिक्टिय शक्ति, अर्थात् अभिधा,
तक्तिण और व्यंत्रना का पहले निर्देश किया जा चुका
है और इस पर भी संकेत किया जा चुका है कि
ध्वनिकार जैसे आचार्यों ने काब्य की खारसा ध्वनि अर्थात् व्यग्य ही
को माना है। महामुनि भरत, अस्मिपुराण, दडी, ध्वनिकार (आनव्वर्धन)
और मम्मट आदि ने गुणों का विश्वत वर्णन किया है, जिसका संज्ञेष

शन्द और अर्थ कान्य के शारीर हैं, रस आदि आतमा है, गुण शूरवीरता आदि के समान हैं, दोष काणत्य आदि के तुल्य है, और अलंकार आभूषणों के समान।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रसों के साथ गुणों का श्रंतरग सर्वंध हैं श्रोर अलंकारों का वाह्य; गुण काव्य की आत्मा रस को निखारते हैं श्रोर अलंकार उसके शरीररूप शब्द और अर्थ को। साथ ही गुणों की वास्तविकता पर विवेचन करने के पश्चान् यह निर्धारित किया गया है कि शास्त्रियों द्वारा वताए गए बीम गुण कोमल, कठोर और स्पष्टार्थक इन तीन प्रकार की रचनात्रों में विभक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार वीस गुणों के तीन हुए और उनके नाम भामह के अनुसार माधुर्य, श्रोज श्रोर प्रसाद रखे गए। श्रागे चल कर मम्मट ने वताया

कि शृगार, करुण और शांत रसों में जो एक प्रकार की आह्नाद्कता रहती है, जिसके कारण चित्त द्रुत हो जाता है, उसका नाम "माधुर्य" है; बीर, रौद्र श्रौर वीभत्स रसों मे जो उद्दीपकता रहती है, जिसके कारण चित्त जल उठता है, उसे "त्रोज" कहते है, त्रौर जो सूखे ईंधन में श्रिप्ति के समान, और स्वच्छ शर्करा तथा वस्नादि मे जल के समान चित्त को रस से व्याप्त कर देता है, उस विकासतत्त्व का नाम "प्रसाद" है। फलत: गुगा मुख्यतया रस के धर्म हैं श्रीर श्रीपचारिक रूप से रचना के। इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने के लिए शब्दों की बनावट के भी तीन प्रकार माने गए हैं, जिन्हे बृत्ति कहते है। ये वृत्तियाँ गुर्णों के अनुरूप ही-मधुरा, परुषा और प्रौढा कहाती है। इन्हीं तीन गुर्णों के आधार पर वाक्यरचना की तीन रीतियाँ मानी गई हैं: वैदर्भी, गौडी श्रौर पांचाली। इस प्रकार माधुर्य गुण के लिए मधुरा वृत्ति त्रौर वैदर्भी रीति; स्रोज गुण के लिए परुषा वृत्ति त्रौर गौडी रीति; श्रौर प्रसाद गुण के लिए प्रौढा वृत्ति श्रौर पांचाली रीति निर्घारित को गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि ऋगार, करुण और शांत रसों मे माधुर्य गुण का, और वीर, रौद्र तथा वीभत्स रसों में त्रोजगुण का उपयोग संगत है श्रीर प्रसाद गुण सभी रसो का समान रूप से परिपाक करता है। किंतु विशेष विशेष प्रसंगों पर इनमे परिवर्तन भी किया जा सकता है, जैसे शृंगार रस का पोषक माधुर्य है; पर यदि नायक धीरोदात्त अथवा निशाचर हो, अथवा विशेष पिरिस्थिति में उद्दीप्त हो उठा हो, तो उसके भाषण मे श्रोज गुण का होना आभूषण है। इसी प्रकार रौद्र और वीर रसों के परिपाक मे गौडी रीति उपादेय बताई गई है, किंतु अभिनय में बड़े बड़े समासों वाली वाक्याविल से दर्शकों के ऊब उठने की आशंका है। ऐसे प्रसंगों पर नियत सिद्धांत के प्रतिकूल रचना करना दोष नहीं गिना जाता, प्रत्युत रचनाकार की चातुरी का द्योतक बन जाता है।

गुगा श्रौर शैली के विवेचन के उपरांत श्रव श्रलकारों के विषय से किंचित् दिग्दर्शन करा देना उचित प्रतीत होता है। श्रलकारो का श्राचार्यों ने श्रलंकारों को काव्यशोभाकर, शोभाति-उत्थान शायी आदि कहा है, जिससे स्पष्ट है कि अलंकारों की वृत्ति पहले में ही सुंदर अर्थ को और अधिक सुंदर बनाना है। जिस प्रकार आभूपण रमणी के शरीर को पहले से अधिक रमणीय वना देते है, उसी प्रकार छालंकार भी भाषा छौर छर्थ के सौदर्य की वृद्धि करते, उनका उत्कप निखारते और रस, भाव आदि को उत्तेजित करते हैं। श्राचार्यों ने अलंकारों को शब्द और अर्थ का अस्थिर धर्म बताया है; इससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार आसूपगों के बिना भी शरीर का नैसर्गिक सौंदर्य वना रहता है, उसी प्रकार अलकारों के अभाव मे भी शब्द और श्रर्थ की सहज सुदरता वनी रहती है। पहले विस्तार के साथ वताया जा चुका है कि काव्य की आत्मा तथा उसके शरीर में भेद है; फिर अलंकार तो इन दोनों को अलंकत करने वाले ठहरे; फलतः इन्हीं को चद्राजोककार के समान काव्य की आत्मा बना देना अनुचित है। हम कह चुके है कि साहित्य की आत्मा रागात्मक तस्व, करपनातस्त तथा वुद्धितस्व मे संनिहित है; और वास्तव मे साहित्य की महत्ता इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित तथा व्यक्तित होकर स्थिरता धारमा करती है। श्रलंकार साहित्य की इस महत्ता को पुष्ट कर सकते हैं; वं श्रपने उपजीवी साहित्यतत्त्वों के प्रतिनिधि नहीं वन सकते।

ऊपर कहा जा चुका है कि अलंकार शब्द और अर्थ के अस्थिर

धर्म है। इसी आधार पर अलकारों के दो भेद श्रलकारों के किए गए है: एक शब्दालंकार, दूसरे अर्थालंकार। विविध वर्गीकर्ग जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों मे चमत्कार का आधार लाते हों उन्हे उभयालंकार कहा जाता है । शब्दा-लकारों में मुख्य है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। श्लेप और यमक मे बहुत थोडा अतर हैं। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थ दे, वहाँ रलेष और जहाँ एक शब्द अनेक वार आवे और साथ ही भिन्न भिन्न छार्थ भी दे, वहाँ यमक ऋलंकार होता है । ऋनुप्रास मे स्वरो के भिन्न रहते हुए भी सदृश वर्णों का अनेक बार प्रयोग होता है। जहाँ एक अभिप्राय से कहे हुए वाक्य को किसी दूसरे अर्थ मे लगा दिया जाता है, वहाँ वकोक्ति खलंकार होता है। इन सब के बड़े ही सृदम अनेक उपभेद किए गए है। अर्थालकार कल्पना के द्वारा बुद्धि को प्रभावित करते हैं, अतएव इनके दिग्दर्शन में बुद्धि के तत्त्वों का विचार त्रावश्यक है। "इमारी प्रज्ञात्मक शक्तियाँ तीन भिन्न भिन्न रूपो से हमे प्रभावित करती है, अर्थात् साम्य, विरोध और सांनिध्य से। जब समान पदार्थ हमारा ध्यान त्र्याकर्षित करते हैं, तव उनकी समानता का भाव हमारे मन पर श्रंकित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम पटार्थों मे विभेद देखते है, तब उनका पारस्परिक विरोध या ऋपेक्ता हमारे मन पर जम जाती है। जब हम एक पदार्थ को दूसरे के अनंतर और दूसरे को तीसरे के अनतर देखते हैं, श्रथवा दो का श्रभ्युद्य एक साथ देखते है, तव हमारी मानसिक शक्ति बिना किसी प्रकार के व्यतिक्रम के हमारे मस्तिष्क पर अपनी छाप जमाती जाती है श्रौर काम पड़ने पर स्मरग्रशिक की सहायता से हम उन्हे पुनः यथारूप उपस्थित करने में समर्थ होते है । स्रथवा जब दो पदार्थ एक दूसरे के अनंतर हमारे ध्यान मे उपस्थित होते

हैं, या जब उन से से एक ही पदार्थ कभी समता और कभी विरोध का भाव-व्यक्त करता है, तब हम अपने मन से उस का संबंध स्थापित करते हैं और एक का स्मरण होते ही दूसरा आप से आप हमारे ध्यान में आ जाता है। इसे ही सांनिध्य या तटस्थता कहते हैं। साम्य, विरोध और, सांनिध्य या तटस्थता के विचार से हम अर्थालकार की तीन श्रेणियाँ बना सकते हैं और उनमें से उपभेदों को घटाकर अलंकारों की संख्या किसी सीमा तक नियत कर सकते हैं।

साम्यम्लक अर्थालकारों में उपमा, रूपक, उत्ये ज्ञा, अपहु ति, संदेह, अतिरायोक्तिः; विरोधमूलक अर्थालकारों से विरोध और विरोधामास, और अन्यसंसर्गमूलक अर्थालंकारों में अन्यान्य, यथासंख्य, पर्याय, परिसख्या आदि ध्यान देने योग्य हैं।

अलकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप में हों ( जैसे उपमा रूपक, उत्प्रेता), चाहे वाक्यवक्रता के रूप में (जैसें श्रप्रस्तुतप्रशंसा, परिसंख्या, ब्याजस्तुति, विरोध ); श्रीचित्य श्रोर चाहे वर्णविन्यास के रूप मे हो (जैसे अनुप्रास), ध्येय सव का प्रस्तुत भावना को पहले से ऋधिक सुदर बनाना है। मुख के वर्णन में जो कमल, चद्र आदि संमुख रखे जाते हैं, वह केवल इसीलिए कि इनकी वर्णकिचरता, मृदुलता तथा दीप्ति आदि के योग से प्रस्तुत सौंदर्य की भावना और वढ़े । सादश्य या साधर्म्य-प्रदर्शन उपमा और उत्प्रेचा आदि का प्रवृत्त लच्य नही होता । इस वात से स्पष्ट है कि यदि किसी रचना मे सुदर तत्त्व का अभाव है, अथवा उसमें निगृह भाव की अनुभूति नहीं है, तव उसे कितने भी चमत्कार, उक्तिवैचित्रय अथवा अलकारों से क्यों न लादा जाय, उसमें यथार्थ साहित्यिकता नहीं त्रा सकती। केशव की रामचंद्रिका मे पचीसों ऐसे पद्य हैं, जिन मे उक्तिवैचित्र्य की भद्दी भरती के चमत्कार

के अतिरिक्त हृद्य को स्पर्श करनेवाली या पाठक को किसी तीव भावना में डुलाने वाली कोई बात न मिलेगी । "इनका उक्तिवैचिन्य ठीक उसी प्रकार का है, जैसा कि उस कवि का, जो किसी राजा के यश की धवलता को चारों अोर फैलती देख यह आशंका प्रकट करता है कि कहीं उसकी स्त्री के बाल भी सफेद न हो जाएँ अथवा प्रभात होने पर कौत्रों के काँव काँव का कारण इस भय को वताता है कि कही कालिमा को कीलने मे प्रवृत्त हुआ सूर्य उन्हे भी काला देख उनका भी नाश न कर डाले ।" ऐसी सूक्तियों से श्रनेक सुभाषितसंग्रह भरे पडे है, जिन्हे सुनकर थोड़ी देर के लिए श्रीता के मन में कुछ कुत्रहल चाहे हो जाय, पर उनमे उसे काव्य का रागात्मक तत्त्व न मिलेगा। इसके विपरीत यदि किसी उक्ति की तली में उसके प्रवर्तक के रूप में कोई गहरी कूक पैठी हुई है, तो चाहे उस उक्ति मे वैचित्रयहो या न हो, उसमे काव्य की सरसता बरावर पाई जायगो। हम मानते है कि हृद्य पर जो प्रभाव पडता है, उस के मर्भ का जो स्पर्श होता है, वह उक्ति ही के द्वारा होता है। पर उक्ति के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह सदा चमत्कृत हो, वह हमेशा अनूठी और लोकोत्तर हो। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी मार्मिक भावना में विलीन न हो अकस्मात् उक्ति के अनूठेपन में लटक जाता है, काव्य नहीं एक सूक्तिमात्र है। बहुत से लोग काव्य श्रौर सूक्ति को एक ही समभते हैं। किंतु दोनों के मौलिक अतर को सदा स्मरण रखना चाहिए। जो उक्ति श्रोता के हृदय को रस से आसावित कर दे, उसकी आंतरिक वीणा को शतधा मुर्खारत कर दे, उसमे वैचित्र्य हो या न हो, सच्चा काव्य है। इसके विपरीत जो उक्ति आत्मा में रस को न संचरित करती हुई एकमात्र कथन के अनूठेपन से श्रोता की वुद्धि को चकाचौंध कर देती हो, उसे हम सूक्ति कहते हैं।

अपने हिंदी साहित्य में हमे काव्य और सृक्ति दोनों ही अपने विशुद्ध रूप म प्राप्त होते हैं। जब हम हिंदी के मर्मी अथवा साधक किवयों की रचनाओं का पारायण करते हैं. तब हमारे समुख शृगार रस अपने अत्यत ही सघन तथा रहम्यमय रूप में उपस्थित होता है।

शृंगार के इस रहम्ययय विलास में हमारा पिड किसी दूसरे पिंड से नहीं मिलना, हयारा मृतं शरीर अपने प्रण्यो के मृतं तत्त्वों से नहीं समाता, यहाँ तो हम उस अनिवंचनीय एकता के दर्शन होते है, जो इस वहुरूपे, वहुविचित्रत्रतासय भौतिक जीवन का भीतरी ऐक्यसूत्र है श्रोर जो पिडीभूत वहु को एक वना कर टिकाए हुए है; उसको एकता के तृत्र में पिरो कर थासे हुए हैं। इसी की गांढ अनुभूति से मर्मी कवियों की काव्यधारा वही थी। पुष्प के अंतस् मे जिस ऐक्य को देखकर हम प्रफुल्लित होते हैं. वह उसके पिड में नही है-वह उसकी गहराई मे अतर्हित ऐसे सत्य मे है, जो समस्त विश्व मे एक के साथ दूसरे को निभृत सामंजस्य मे धारण किए हुए है। मर्मी कवियो की रचनात्रों में उसो एक की लय लहरा रही है, उसी एक का प्रकाश फ़ुटा पड रहा है। मर्मी कवि कवीर, टाटू च्यादि ने जीवन की बहुविधता से पराड्मुख हो. धर्मध्वजियों की कपोलकल्पनाद्यों से पीडित हो, श्रोर श्राचार-विचारों की चारवीवारी से खिन्न हो इनकी निचली म्तर मे प्रवाहित होने वाले एक सत्य, शिव और सुंद्र को अपनी वरमाला पहनाई थी। म्वयंवर की उस वरमाला में पत्र है, पुष्प है, उदीर्ण भाव है, निगृढ अनुभूति हैं, ऐक्य को वहन करने वाली भारत की वाणी है। उससे अलंकार नहीं, किसी प्रकार का प्रयत्नजन्य चमत्कार नहीं; उक्तियों का श्रन्ठापन नहीं। यह सब होता भी कैसे, ये मर्मा साधक प्राय: समाज की उस श्रेगी मे जन्मे थे, जो शास्त्र

के प्रकाश से सदा वंचित रही है; जिसके जीवननिशीथ में कभी ज्ञान का दीपक जला ही नहीं। इन्होंने जो कुछ भी सीखा था—श्रौर वही था जीवन का चरम मार-वह स्वय सीखा था, ऊपर नीचे मूक भाव से फैंते हुए, जीवनतंतुत्रों की समष्टि में से छान कर प्राप्त किया था। हम देखते हैं "िक सब बृच अपनी लकडी के भीतर एक ही प्रकार की श्रिम संचित कर रखते हैं। यह श्रिम वे किसी चूल्हे से माँग कर नहीं लाते, चारों स्रोर से स्वयमेव संग्रह कर लेते हैं। बुच के पत्तों को च्यों ही सूर्य का प्रकाश छूना है, त्यों ही वे एक जागृत शक्ति के वल से हवा में से कार्वन वायु खीच लेते हैं - ठीक इसी प्रकार मानव समाज में सभी जगह इन मर्सी लोगों की एक सहज शक्ति दीख पड़ती है। ऊपर से उनके मन पर प्रकाश पडता है और वे चारो छोर की वाय में से सत्य के तेजोरूप को अपने आप ही भीतर प्रहरण करने लगते है। उनका सग्रह शास्त्रभंडार के शास्त्रीय वचनों के सनातन सचय में से चुन कर किया हुआ नहीं होता। इस लिए, उनकी वाणी एसी नवीन होती है कि उसका रस कभी सूखता ही नहीं।" हमने अभी कहा था कि हिंदी साहित्य के इन मर्भी कवियों की रचनाओं मे चमत्कार तथा उक्तिवैचिज्य का प्रयत्जन्य विकास नहीं हुआ है, फिर भी इनकी रचनाएँ भारतीय साहित्य में अत्यंत उच्च कोटि की सपन्न हुई हैं।

सभी जानते हैं कि जिस पकार संसार मे, उसी प्रकार साहित्य में भी विषयी पुरुष होते हैं। विषयी पुरुषों का लच्चण ही के रीति-मार्गी किव जिस प्राप्त को नहीं प्राप्त कर पाते, इस लिए जड पदार्थों की प्राप्ति में ही अपनी इतिकर्तव्यता मानते हैं। "साहित्य में भी जव रस वस्तु के प्रति स्वाभाविक ममता नहीं होती, "दर्द" नहीं होती, तव कौशल के परिमाग को लेकर ही उसका मूल्य आँका जाता है।" रस साहित्य का आंतरिक प्रकाश है और कौशल बाहर का उपसर्ग; उसी को लेकर बाहर का बाहन भीतर के सत्य को ढक कर गर्वे करता है। रसिक इससे पीडित होते है और विपयी पुरुप इस पर वाहवाह करते है। हिंदी के रातिमार्गी कवियों में से बहुतों की एचनात्रों में यही बात दृष्टिगत होती है। जहाँ इसने समीं कवियों से विरह की वेदना का-अत्यंत मर्मिक निर्वचन पाया था, वहाँ रीतिमार्ग के नेता किन बिहारी की रचनात्रों से हसे उसका वडा ही सजाकिया रूप दीख पडता है। इस दृष्टि से उनकी उन छक्तियों को पढ़ जाइये, जिनमें विरिहिगी के शरीर के पास ले जाते ले जाते शोशो का गुलावजल सूख जाता है, उसके विरह-ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ौिसयों का-रहना कठिन हो जाता है, कृशता के कारण विरहिणी सॉस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और साँस छोड़ने के साथ दोचार हाथ आगे उड जाती है। अत्युक्ति के इस अन्ठेपन को देख कर सभी स्तंभित रह जाते हैं। विहारी के पश्चात् एकमात्र चमत्कारवाद ही कविता का लद्य रह गया; यहाँ तक कि उसके अनुयायी कवियों ने अपनी रचनाओं में अलंकारों के ज्यापी आटोप मे कविता को बिलकुल ही छिपा दिया, नष्ट कर दिया। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक हमारे साहित्य की प्रायः यही दुर्शा रही।

कहने का तात्पर्य यही है कि अलंकारों का उचित प्रयोग ही, साहित्य की श्रीवृद्धि करता है; जब साहित्य के यथार्थ तत्त्व, रागात्मक भावना को भुला साहित्यक पुरुष एकमात्र उक्तिवैचित्र्य पर उत्तर आते हैं, तब साहित्य निर्जीव वन जाता है, और उस पर पड़ा हुआ अलंकारों का डेर ठीक ऐसा ही होता है, जैसे उसे रमणी के शरीर से उतार कर मट्टी के डेर पर डाल दिया जाय।

## साहित्य और जातीयता

पिछले प्रकरण में की गई विवेचना के अनुसार साहित्य उस रचना को कहते हैं, जिसमें हमारे मनोवेगों को तरंगित करने की स्थायी शक्ति विद्यमान हो। मनोवेगों को तरंगित करने का प्रत्येक लेखक का ढग अपना निराला होता है; इसे हम साहित्यिक परिभापा में डयक्तित्व मुद्रण के नाम से पुकारा करते हैं। व्यक्तियों की समष्टि का नाम ही राष्ट्र अथवा जाति है। और जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी रचना में अपने आपे को सपुटित करता है, इसी प्रकार व्यक्तियों की समष्टि एक जाति भी अपनी साहित्य-समष्टि में अपने आपे को अतिफलित किया करती है।

साहित्य के भीतर दृष्टिगोचर होने वाले इस व्यक्तित्वसनिधान

जगत् के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर जब हम अपने भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि जिस प्रकार आदि काल से ही भारतीय आयों का जीवन धर्म-प्राण रहा है उसी प्रकार उनका साहित्य भी—

जो उनके जीवन का वागात्मक व्याख्यान है—धर्म से उच्छ विस्ति होता आया है। हमारे यहाँ देववाणी में दुनिया कों संसार अथवा जगत् के नाम से पुकारा जाता है, और इन दोनों ही शब्दों में हमारे सारे आध्यात्मिक जीवन का और उसका वागात्मक व्याख्यान करने वाले साहित्य का सार आ जाता है। क्या अगुओं मे और क्या उनकी समष्टि अखड ब्रह्मांड मे हमें दो तत्त्व दीख पड़ते हैं। एक क्रिया, दूसरा उससे उसपन्न होने वाला परिवर्तन। हम देखते हैं कि यह अमित भूखड, ये अगिणत नत्तन्न, ये चद्र और सूर्य किसी अप्रवर्तित गति में अनादि काल से घूमते आए हैं। हम प्रतिन्त्गा अपनी ऑखों के संमुख प्रत्येक वस्तु को एक स्थूल अथवा सूचम प्रकार की गित से असित होता पाते हैं; और इस गित के साथ ही उसके जन्म, स्थिति और संग के रहस्यमय नाटक को अभिनीत होता देखत है। कितु इस अनवरत गित के सूल मे, परिवर्तनों की इस अविच्छिन्न संतित के प्रवाह के पीछे हमे यह भी भान होता है कि गित और परिवर्तनशील वस्तु के व्यक्तिक्षेण नष्ट होने पर भी उसका सतानवाही आत्मतत्त्व निर्विकार बना रहता है, परिवर्तनों की उहाम कल्लोलिनी में वह सदा निश्चल पड़ा रहता है।

हमारे थारतीय दर्शन ने इसी आधार पर हमे इस संसार मे ससार ही की भाँति यावजीवन कियाशील रहते हुए भी यावजीवन कर्म में उसके मूल मे निहित आत्मा की स्थायिता को अनुरत रहते हुए भी भव करने का आदेश दिया है; और जिस प्रकार समार से पृथक कटक, कुडल आदि व्यक्ति हम में प्रवर्तित होकर रत्ना विजीन होते रहते है, कितु उनके मूल में प्रवाहित होने वाला सुवर्णतत्त्व उनमें रहकर भी उन से पृथक रहता है और

होने वाला सुवर्णतत्त्व उनमें रहकर भी उन से पृथक रहता है और सटा एकरस वना रहता है, इसी प्रकार आतमा को, इस "ससार" अथवा "जगत्" मे प्रवाहित होते रहने पर भी इससे स्वतंत्र रहने की, इससे मुक्त होने की, अपना निर्वाण पाने की इच्छा वनाए रखनी चाहिए। हमारे गृहधर्म, हमारे संन्यासधर्म, हमारे आहारिवहार के सारे यम नियम और हमारे वैरागी भिन्नुकों के ज्ञान से लेकर बड़े वड़े तत्त्वज्ञानियों के शास्त्रचितन पर्यंत, सर्वत्र ही समान रूप से इस भाव का आधिपत्य स्थापित हुआ दीख पड़ता है। कृषक से लेकर पिटत तक सभी इस वात को कहते आए है कि हम लोगों ने दुर्लभ मानवजीवन इसीलिए पाया है कि समक्ष व्यक्तर हम मुक्ति का मार्ग पक्डे, संसार के अनत आवर्तों के आकर्षणों से अपने को पृथक रखे।

हमारी इस नैसर्गिक प्रवृत्ति को हमारे साहित्यकारों ने बड़े ही भव्य प्रकार से उपपादित किया है। स्थल स्थल पर वाल्मीकि, व्यास, जहाँ हमे वैदिक साहित्य कर्मरयता तथा कर्मठता कालिदास की खोर अत्रसर करता है वहाँ वह हमे अपने आदि स्रोत आत्मा का आभास दिलाकर मुक्ति का मार्ग भी दर्शाता है। इसी उद्देश्य से उसने अपने नारदीयस्त में भववंधन अथवा भवबधुत्रों के ञादि मूल पर ऐसा विशद प्रकाश डाला है, जैसा हमे अन्यत्र किसी भी साहित्य मे नहीं दृष्टिगोचर होता। वालमीकि की रामायण और व्यास के महाभारत में हमे यही तत्त्व और भी अधिक स्पष्ट तथा परि-ष्कृत रूप में उपलब्ध होता है। श्रीराम ने रावण के वध के उपरात सिद्दालनारूढ हो सीता को वन मे प्रस्थापित करके, श्रीर धर्मराज युधिष्टिर ने कौरवो पर विजय प्राप्त करके, सिहासन को भोग, बधु-वाधव सहित स्वर्गारोहरा। करके इस तत्त्व की गरिमा को और भो गुरुतर बनाया है। बौद्धों के साहित्य धम्मपद आदि मे तो कर्म करते हुए मुक्ति की यह लालसा और भी स्वच्छ रूप में उन्नसित हुई है। वहाँ तो बुद्ध भगवान् ने आत्म और अनात्म के विवेचन में न पड कर्म के द्वारा ही निर्वाण का पथदर्शन कराया है। हमारे राष्ट्रीय कवि भगवान् कालिदास ने तो अपनी अमर रचनाओं मे, कर्म करते हुए मुक्त होने की इस ऋभिलाषा को अत्यत ही ललित रूप मे मुखरित किया है। उन्होंने अपनी रचना को सौंदर्य के सार मे निर्मित करके भी उसे भोगपराङ्मुख बनाए रखा है। जिस प्रकार हम महाभारत को एक ही साथ कर्म और वैराग्य का काव्य कहते है, उसी प्रकार कालिदा उ भी एक साथ सौंदर्य के उपासक और भोग से पराड्मुख कांव कहे जा सकते हैं। उनकी रचना सौंद्र्यमोग मे नहीं समाप्त होती। कवि उस को पार करके ही शात हुए हैं, उन्होंने अपनी लेखनी को अतिम समय

चैराग्य सागर में ही विलीन किया है। "उनकी संविश्रेष्ठ रचना शकुतला से हम उनकी तापसनायिका शकुंतला पर एक गंभीर परिएाति अवतीर्ए होती देखते है। वह पिरणित फूल से फल मे, मर्त्य से स्वर्ग मे और स्वमाव से धर्म से होने वाली दिञ्य परिगाति है। मेघदूत मे जैसे पूर्व-मेघ और उत्तर मेघ है, अर्थात् पूर्वमेघ म पृथिवी के विचित्र सींदर्य का पर्यटन करके उत्तरमेघ मे अलकापुरी के नित्य सौंदर्य मे उत्तीर्ण होना होता है, वैसे ही शकुतला में एक पूर्वमिलन और दूसरा उत्तर-मिलन है। प्रथम अंक के उस मर्त्यलोकसवंधी चंचल, सौंदर्यमय तथा अटपटे पूर्वमिलन से स्वर्ग के तपोवन मे शाश्वत तथा आनंदमय उत्तरमिलन की यात्रा ही वास्तव में शक्कतला नाटक है। यहाँ केवल विशेपतया किसी भाव की अवतारणा नहीं है और न विशेषत: किसी चित्र का विकास ही है। यह तो सारे काव्य लोक को इहलोक से अन्य लोक में ले जाना और प्रेम को स्वभाव-सींदर्य के देश से संगलसौद्र्य के अन्नय स्वर्गधाम मे उत्तीर्ग्य करना है। " जो बात शकुतला मे बही वात कवि ने कुमारसभव में भी सपन्न की है। दोनों काव्यों के विषय प्रच्छन्नभाव से एक ही है। दोनों ही काव्यों में कामदेव ने जिस मिलनव्यापार को परिपूर्ण करने की चेष्टा की है, उसमे दैवशाप ने विद्न उपस्थित कर दिया है। वह मिलन असंपन्न और असंपूर्ण होकर अपने परम सुद्र मिलन-संदिर मे ही दैवाहत होकर मर गया है। उसके अनतर दाहरण दुःख त्रीर दु.संह विरहत्रत द्वारा जो मिलन संपन्न हुआ है, उसकी प्रकृति कुछ और ही है। वह सौंदर्य के अशेष वाह्य आडंबरों को छोडकर निर्मल वेश में कल्याएं की कमनीय कांति से जगमगा उठा है।

जीवन के इस तत्त्व को ध्यान में रखते हुए जब हम अपने हिंदी कवियों की ओर अप्रसर होते हैं, तब हमें उनकी हिंदी किंव रचनाओं में भी इसका सुंदर परिपाक हुआ दृष्टिगंत

होता है। हिंदी साहित्य के सुवर्ण युग में महात्मा रामानद की शिष्य-परंपरा में एक श्रोर कबीर हुए, जिन्होंने, निर्गुण पुरमात्मा के निरंजन रूप को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने का उपदेश दिया और दूसरी आर भक्तवळ्ल गोस्वामी, तुलवीदास हुए, जिन्होंने जनसाधारण के लिए ,निरंजन ब्रह्म के दर्शन पाना असंभव समभ, श्रीसम के रूप में उस के सगुण रूप की गरिमा गाई। इसी काल में भारतीय श्राद्वैतवाद तथा सूफी मतव्यों के संकलन से रहस्यवादी प्रेममार्ग का सूत्र्पात ,हुआ, जो कुतबन तथा जायसी आदि प्रेमगाथाकारों की, प्रस्तुत में अप्रस्तुत का उद्भावन करने वाली भावोन्मुख कृतियों में परिनिष्ठित हुआ। इन्हीं दिनों वल्जभाचार्य और उनके पुत्र विद्वलनाथ की प्रेरणा से कृष्णभक्ति सप्रदाय का आविभीव हुआ, जिसकी परिनिष्ठा अक्त शिरोमिश सुरदास की दिव्य वाणी में हुई। इस प्रकार हुमें तत्का-लीन भक्ति की एक ही मंदाकिनी कबीर आदि सत कवियों की ज्ञाना-श्रयी शाखा निगु गोपासना, वुल्हीदास की सगुण रामभक्ति, जायसी की सगुणनिर्गुण ब्रह्मनिष्ठा श्रीर सूरदास की सगुग कृष्णोपासना इन तीन, धारात्रों में विभक्त होकर प्रवाहित होती दृष्टिगत होती है।

भिक्तिता की उक्त रचनाओं में सौद्र्य तथा त्याग का ऐसा वर्णनातीत सामंजस्य बन आया है कि उसकी प्रतिमा हमें किसी और साहित्य में कठिनता से ही मिल सकेगी। हमारे राष्ट्रीय किव उलकीदार ने रामसीता के प्रेम को; वन में बिताए उनके गृहस्थ-जीवन को और अंत में रावणवधीपरांत सीताराम के पुनर्मिलन में विलिसित हुए भोग तथा योग को, लक्ष्मण और भरत के तपोमय ब्रह्मचर्य और अंत में सीतारानी के बनगमन और वहाँ मेले हुए उनके तपःपूर्ण विरह के मंडप में हक कर हमारे संमुख जीवनसमष्टि की एक अभूतपूर्व तपोमयी उत्थानिका संपा-

दित की है। वे अपनी रचना मानस में भौतिक जगत् का सर्वतोम्रली व्याख्यान करते करते च्या भर में उसे अपनी भक्तिरूप अंजनशलाका से रंजित करके आत्मजगत् में परिवर्तित कर देते हैं और पाठक मानवीय जगत् में बैठ मनुष्य के ऊपर वीतने वालो घटनाओं पर हँसते रोते च्या भर में उस लोकोत्तर चेत्र में पहुंच जाता है, जहाँ उसके पार्थिय जीवन की सदा के लिए इतिश्री है। वुलसीदास की रचना में यह जो धर्म की सगलसयी निर्मल मदाकिनी निर्मरित होती है इस में कैसी श्री, कैसी शांति, और कैसी संपूर्णता है इसे सहदय पाठक स्वयं ही समम सकते है।

भारतीय 'जीवन के आधारभूत इस धर्मतत्त्व को ध्यान में रखते हुए यदि हम वंगला, मराठी ऋथवा, गुजराती साहित्य का अध्ययन करे तो वहाँ भी हमे साहित्य गाधी का परिपाक धर्म से ही होता दीख पड़ेगा और इस विपय में हम महाप्रभु चैतन्य, रामदास, मीरा श्रीर नरिंह मेहता की भक्ति धर्म भरित रचनात्रों पर कुछ न लिखते हुए पाठकों का ध्यान वंगला और गुजराती के श्रेष्ठ लेखक श्रीरवीद तथा महात्मा गाधी की रचनात्रों की श्रोर त्राकृष्ट करेगे, जिन्होंने राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र, विज्ञान तथा इन सवसें उत्पन्न हुई अभूतपूर्व उथलपुथल के क्रांतिकारी, आदर्शविहीन इस आधुनिक युग मे भी वाल्मीकि, व्यास, कालिदास तथा तुल औदास की भाँति हमारे जीवन श्रीर हमारे साहित्य का धर्म के साथ अभूतपूर्व सामजस्य उपस्थित किया है। दोनों ही मे पौरस्त्य तथा पाश्चात्य संभ्यताओं का अद्भुत संकलन हुआ है। दोनों ही पाश्चात्य सभ्यता की वैभवमयी गोद में पते हैं, दोनों ही विज्ञान, व्यवसाय तथा जनतंत्रवाद से उपजी नवयुग की

अभिनव सामग्री में जीते हैं, किंतु दोनों ही ने अपनी धार्मिक अंतर्रिष्ट के द्वारा इन सब बातों पर-आधिपत्य प्राप्त किया है। भार-तीय जीवन का आदर्श इन दोनों की रचनाओं में पराकोटि को पहुँचा है, भारतीय साहित्य का इन दोनों की रचनाओं में सब से अधिक रमणीय प्रदर्शन हुआ है।

प्राचीन आर्यसभ्यता की एक धारा जहाँ भारत मे प्रवाहित हुई, वहाँ उसकी दूसरी धारा ने यूरोप को सरसाया है। जिस प्रकार भारत में बहनेवाली धारा रामायण और महाभारत इन दो महाकाव्यों में इस देश के वृत्तांतों और सगीतों को संचित किए चली आ रही है, उसी

प्रकार यूरोप की धारा इलियड श्रौर ब्रोडेबी इन दों महाकाव्यों में यूरोप के वृत्तातों श्रौर संगीतों को मुखरित करती प्रवाहित हो रही है। श्रौर यद्यपि ग्रीस में ईसा से ४४० वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए महाकवि

श्रीर यद्याप श्रीस म इसा स ४४० वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए महाकाव होमर द्वारा एकत्र किए गए इलियड श्रीर श्रीडेशी इन दो महाकाव्यों में सत्य, सींदर्य तथा स्वातंत्र्य का

अत्यंत ही अन्ठा संमिश्रण संपन्न हुआ है, तथापि उनमें भारत के समान घटनावित्यों का आधार धर्म न होकर राज-नीति तथा जातीयता में उद्भावित किया गया है। हम मानते हैं कि सत्य और सौंदर्य ही मनुष्य को स्वतंत्र करते हैं, सत्य और स्वातंत्र्य ही जीवन को सुंदर बनाते है और सौंदये तथा स्वातंत्र्य ही से सत्य की रचा संभव है। कितु साथ ही हमारी दृष्टि में इन तत्त्वों के अंत-स्तल में एक ऐसा समष्टिभूत तत्त्व निहित रहता है, जिसे हम "धर्म" इस नाम से पुकारा करते हैं। इस तत्त्व की होमर की रचनाओं में वैसी परिपक अभिन्यित्त नहीं हुई जैसी वह रामायण तथा महाभारत में संपन्न हुई है। और इसमें एक कारण भी है। हम जानते हैं कि ईसा के जल्म से ८०० वर्ष पहले के श्रीस देश की दशा में एक परि-चर्तन हुआ था, जिसने उस देश के महाकाव्यों को निर्वल बना दिया था। होमर की प्रतिभा अंधकार-युगीय प्रीस देश में चमकी थी, जब कि कवियों के दिचार रखिवहीन वर्तमान से उपरत हो रसासावित भूत की ओर कुक रहे थे। किंतु आठवी वी सी तथा उसके पश्चात् च्यानेवाली सदियों से **बत्पन्न हुए शीक नागरिक राज्य, तथा** उस देश ने विकसित होने वाले शौपनिवेशिक श्रांदोलनों ने श्रोक विचारधारा को नवीन क्रेत्रों में प्रवाहित कर दिया। अब ग्रीक कवियों तथा विचा-रकों का ध्यान उस काल की आशांत परिस्थित के विश्लेषण में लग नाया और उन्होंने अपने साहित्य मे उसी प्रकार के अशांत भावों को सुखरित किया, जिनमें वे जी रहे थे। फलत: ७०० वीं **बी.** सी. के पश्चात् चीस में महाकाव्य का स्थान शोकप्रधार अथवा आत्माभि-च्यं जनी कवितात्रों ने ले लिया, जिनकी विशेषता इस बात में थी कि चे महाकाव्यों की श्रपेत्ता कहीं अधिक सित्ति होती थीं और उनमें उस विविधता तथा वैचित्रय का उद्गम न हो पाता था जिन में होमर की रचनाएँ आमृलचूल डूबी हुई हैं। इस काल के पश्चात् होने वाली सभी रचनात्रों में राजनीति श्रीर जातीयता का श्राधिपत्य है, जिनकी सरिता ने श्रीस देश से निकल कर शनै: शनै: आज सारे यूरीप और त्र्यमेरिका को आप्लावित कर दिया है। इस प्रकार जहाँ हमें भारतीय साहित्य में धार्मिक रागों की वीगा ध्वनित होती सुनाई पड़ती है, वहाँ यूरोप के साहित्य में राष्ट्रनिर्माण तथा उसके साथ संबंध रखनेवाली भौतिक तत्त्वों की अशांत उठ-वैठ दीख पड़ती है। यदि भारत के निर्माताओं ने अनेक चेष्टाओं और परिवर्तनों के भीतर से समाज में धर्म को अने क रूप देने की भव्य चेष्टा की है, तो यूरोप के राष्ट्रिनमां-ताओं ने अनेक चेष्टाओं और अनेक परिवर्तनों के भीतर से राष्ट्रसंघटन की कंमें एयं चेष्टा की है। 🦠 🦠

इस प्रकार हम कह सकते है कि यदि भारत में धार्मिक चेष्टा ने अन्य सभी प्रकार की चेष्टाओं पर स्वामित्व प्राप्त पीरस्त्य साहित्य के ईहितों पर आधिपत्य स्थापित किया है। धर्म का आशिक उदय तो वहाँ भी हुआ था, किंतु शनैः शनैः वह भी राष्ट्र का ही एक अंग बन गया है।

यूरोप की इस भौतिक प्रवृत्ति ने, उसकी इस राष्ट्रनिर्माणेच्छा ने, उसको जीवन की किन किन दारुण घाटियों में उतारा है, उसको नरघात तथा मनस्ताप की कैसी दु:सह घड़ियाँ दिखाई हैं इस बात पर प्रकाश डालने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। उनकी इस प्रवृत्ति ने, उनकी इस अंध भूतपूजा ने, उनके साहित्य में दीख पड़ने वाली अन्य बहुत सी भव्य प्रवृत्तियों को किस प्रकार दवा रखा है, यह बात फ्रेंच, इग्लिश तथा जर्मन साहित्यों के अनुशीलन से भलीभाँति प्रकट हो जाती है।

## कविता क्या है?

साहित्य पर विचार दारते समय हम देख चुके हैं कि साहित्य उन रचनाओं का नाम है, जिनमें श्रोता अधवा पाठक के मनोवेगों को प्रस्फुरित करने की स्थायो शक्ति विद्यमान हो, और जिनमे रागात्मक, चुद्ध्यात्मक तथा रचनात्मक तहाँ का संकलन हो। साहित्य की इस शक्ति को हमारे श्राचार्यों ने रखबला के नाम से पुकारा है, श्रीर यह रसवत्ता, रचना की जिस किसी भी विधा में संपन्न होती हो, उसे उन्होंने काव्य की संज्ञा देते हुए उसमे कविता, नाटक, चपू, उपन्यास तथा श्राख्यायिका श्रादि सभी का समावेश किया है। प्रम्तुत प्रकरण में काव्य के प्रमुख श्रंग किवता पर विचार किया जायगा।

कविता का सर्वाशिषूर्यों लक्त्य हुँ हना अत्यंत कित है। जिस प्रकार कित्वत्वरचनाओं की अगियात विधाएँ हैं, उसी प्रकार उसके लक्त्यों की भी भारी संख्या है। कितता का लक्त्या देने वालों में हमें दो प्रकार के विद्वान हीख पड़ते हैं प्रथम वे जो कितता को हृद्य की एक उच्छं ख़ल स्फुरणा समभते हुए उसकी अवज्ञा नहीं तो उपेचा अवश्य करते हैं। दूसरे वे—और इनमें कितता के पुजारी कित्यों की संख्या अधिक हैं—जो कितता को मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट भावों का सर्वोत्तम भाषा में प्रकाशन समभते हुए उसे संसार की सब कलाओं और विभूतियों का अधिराज बताते हैं। कितता के ये पुजारी उसे इतना अधिक उत्कृष्ट तथा पावन मानते हैं कि उनकी दृष्टि में उसका कोई लच्चण हो ही नहीं सकता। इनकी मित में कितता जनसामान्य की दृष्टिपरिधि से वाहर रहने वाली देवी और उनकी दिनचर्या से दूर रहने वाली एक अध्सरा

है। सामान्य पुरुषों के साथ उसका संबंध नहीं, श्रीर उसके दरवार में जनसामान्य की पहुँच नहीं।

ें प्रथम कोटि के पुरुष—और इन की संख्या कविता की पूजा, करने, वाले कवियों से कहीं श्रिधिक है-किवता को केवल चित्तरंजन का एक साधन समभते हैं। इनकी दृष्टि में कविता ऐसे पुरुषों के मस्तिष्क कीं उपज है, जिनका संसार में कोई लिच्यंविशेष नहीं है। ये लोग कविता को किसी सीमा तक हेय वस्तु समभते है। इनके विचार मे कविता मनुष्य को आचार से च्युत करती है, वह उसकी सानसिक शक्ति को निर्वल बनाती है, उसकी अध्यवसाय तथा निर्धारिगी वृत्ति को शिथिल करती है, वह मनुष्य की बुद्धि में जडता उपजा उसे उमंगों तथा भावनात्रों की भवरी में डालती है, और इस प्रकार उसे सत्य के मार्ग से विमुख नहीं तो उसका उपेची अवश्य बना देती है। इनकी दृष्टि मे कविता एक विपैली सुरा है; वह एक अविश्वसनीय सेवक तथा घातक स्वामी है। दानवों की यह सुरा श्रोता श्रोर पाठक की मति पर असत्यता का आवरण डाल देती है। धर्म के नेता कविता को आदि काल से इसी संदेह की ट्रष्टि से देखते आए है। इस वात मे उनका च्यावसायिक तथा वैज्ञानिक पुरुषों के साथ ऐकमत्य रहता आया है।

जहाँ कविता पर उक्त प्रकार के आचेप करने वालों की कमी नहीं, वहाँ दूसरी ओर ऐसे विद्वानों की भी न्यूनत। नहीं जो कविता का लच्या करते हुए उसे ऐसी आश्चर्यभयी कला के रूप मे उत्थापित करते और उसके महत्त्व को ऐसे चाँद लगाकर दिखाते हैं कि संसार में उस के समान दूसरी कोई भी निधि नहीं ठहरती। शैले के अनुसार कविता "स्फीत तथा पृततम आत्माओं के रमगीय च्यां का लेखा है" तो मैथ्यू आर्नल्ड की दृष्टि में वह न केवल "मनुष्य की परिष्कृततम वाणी ही है, अपितु वह उसकी ऐसी वाणी है, जिसमें और जिसके द्वारी वह सत्य के निकटतस पहुँच जाता है।" जब किव लोग अपने दाय की इस प्रकार प्रशंसा करते हैं, तब जनसामान्य के मन में एक प्रकार का संदेह उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है और वह इस दाय को यथार्थ ह्म से देखने के लिए प्रयत्नशील होता है।

उपर निद्शित किए गए दोनों ही दृष्टिकोगा किसी श्रंश में सच्चे है तो दूसरे श्रंशों में श्रमत्य है। दोनों में सामं जस्य उपस्थित करने के लिए जहाँ हमें कियों के लच्गों में से चमत्कार तथा भावना के नीहार को ध्वस्त करना होगा वहाँ दूसरी कोटि के दृष्टिकोगा की उस वृत्ति को भी पराभूत करना होगा जिस से श्राविष्ट रहने के कारण व्यावसायिक श्रपने प्रतिदिन के उद्योगधंधों की उधेड़बुन से बाहर नहीं निकल पाते श्रोर इस प्रकार जीवन की उन मगलमयी विभूतियों से वंचित रह जाते हैं, जिनके श्रभाव में मनुष्य का जीवन मरुभूमि बन जाता है। श्रोर इस उद्देश्य से हम कविता के लच्गों पर किचित विस्तार के साथ विचार करना होगा।

साहित्य की व्याख्या करते हुए हमने उसे दो भागों में विभक्त किया था; प्रथम उसका आत्मा अर्थात् भावपक्ष और दूसरा उसका शरीर, अर्थात् कलापन् । कविता भी साहित्य ही का एक चमत्कृत रूप है; फलतः इसे भी हम इसके आत्मा और शरीर इन दो भागों में बाँट सकते हैं। कविता का लच्चण करने वाले आलोचकों में से कतिपय ने उसके आत्मा अर्थात् भावपन्त पर अधिक वल दिया है और दूसरों ने उसके शरीर अर्थात् कलापन्त पर; और यही कारण है कि दोनों ही कोटि के लच्चण संतोपजनक नहीं निष्पन्न हो पाए।

इसमें संदेह नहीं कि "कविता" इस शब्द के कान मे पड़ते ही जनसामान्य की बुद्धि में उस छंदोमयी भाषा का श्रालकारिकों के उत्थान होता है, जिसमे विशेष प्रकार का लय अथवा कलापच् में भी ताल निहित हो। इनकी दृष्टि में जो गद्य नहीं वही कविता का लच्या किता है; और अपने मत की पुष्टि में वे अलंकारिकों 'नईंं 'मिलता द्वारा किए गए कविता के उन लच्च भें को प्रस्तुत करते हैं, जिनके अनुसार कविता विविध विचारों को व्यक्त करने वाली छंदोमयी सलित तथा चमत्कारपूर्ण भाषा उहरती है। कहना न होगा कि कविता का यह ल्ज्ञ्ण अतिव्याप्ति से दूषित है, क्योंकि हमारे यहाँ गिएत, ज्योतिष तथा व्याकरण आदि नीरस विषयों की भी छंदोमयी भाषा मे आयोजना की गई है; किंतु कोई भी रसिक पाठक गिणत की पुस्तक लीलावती को, उसके छंदोबद्ध होने पर भी कविता नाम से न पुकारेगा।

किवता के कलापन को छोड जब हम उसके भावपन पर ध्यान देते हुए उसका लन्न् हुँ हुते है, तब भी हमें उसका मावपन की दृष्टि कोई सतोषजनक लन्न्ण नहीं प्राप्त होता। इस दृष्टि से किवता का से किए गए लन्न्णों में से कुछ मे अन्याप्ति और दूसरों मे अतिन्याप्ति दोष तो है ही, ध्यान से देखने पर हम उन्हें सच्चा लन्न्ण भी नहीं कह सकते; क्यों कि इनमें से किसी में भी किवता का लन्न्ण नहीं, अपितु कुछ में उस की मनोहारिणी शक्ति की प्रशंसा, कुछ में उसके रमणीय गुणों का निदर्शन और अन्यों में किय की चित्तवृत्ति का, उसके उन विचारों और भावों का वर्णन किया गया है, जिन से किवता की उपपत्ति होती है।

जिस प्रकार सारतीय आर्थों ने गानवाची ्रक् धातु से कविं शब्द

कवि शब्द की

श्रीकोभारतीय

ध्युत्पत्ति के अनु

सार कविता के
विविध लक्षण

की व्युत्पत्ति करके उसके संगीत पत्त पर अधिक वल दिया है उसी प्रकार प्राचीन श्रीक श्राचार्यों ने निर्माण बाची ्र/poies धातु से poe't शब्द की व्युत्पत्ति करके उसके कल्पना और श्राविष्कार-पत्त पर श्रधिक बल दिया है। फलतः हम वेन जॉसन तथा चैपमैन को, श्ररस्त् का श्राश्रय लेकर, कविता के श्राविष्कार

तथा छंदोविचयनपर्च पर वल देता हुन्ना पाते है। मिल्टन की इस उक्ति में कि "कविता सरल, ऐद्रिय तथा भावपूर्ण होनी चाहिए" कविता के सभी तत्त्वों का समावेश हो जाता है, किंतु यह भी कविता का वर्णन-मात्र है, उसका लच्चण नहीं। गोइटे तथा लैंडर की दृष्टि मे कविता प्रत्यत्तत एक कला है; उन्होंने इसकी रचनाशैली तथा चमत्कारिणी प्रकाशनशक्ति पर वल दिया है। दूसरी छोर कतिपय कवियों ने कविता के साव तथा कल्पनापच पर वल देते हुए उसके आत्मा को परिपुष्ट किया है। इस वर्ग के नेता संभवतः महाकिव वर्ड सवर्थ हैं। उनके त्र्यनुसार कविता "राग के द्वारा सत्य का हृद्य मे सजीव पहुँचना है।" दूसरे वाक्य मे वे कविता को "ज्ञान का आदिम तथा चरम रूप" वताते हैं। एक दूसरे प्रकरण मे कविता उनके अनुसार "ज्ञानसमष्टि का उच्छ्वास ख्रौर उसका सृदम आत्मा?'-वन कर हमारे संमुख श्राती है। किंतु श्रंत मे श्रपने परिपक विचारों को प्रकट करते हुए वे लिखते हैं कि "कविता सवल भावों का स्वतःप्रवर्तित प्रवाह है; इसकी उत्पत्ति प्रसाद में एकत्र हुए मनोवेगों से होती है।" रिकन ने भी वर्ड सवर्थ का श्रनुसरण करते हुए कविता को "कल्पना के द्वारा रुचिर मनोवेगों के लिए रमणीय चेत्र प्रस्तुत करने वाली" वताया है।

कतिपय श्रन्य विद्वानों ने कविता का लच्चण करते हुए उसके

रहस्यमय पन्न पर श्रिधिक बल दिया है। इस कोटि के लेखकों मे शैले ने कवितां को ''श्रेष्ठं तथा रुचिरतम हृद्यों के उक्त व्युत्पत्ति से श्रेष्ठ तथा भव्यतम चर्णो का लेखा" वतांकर उसे स्थतंत्र कविता के ''कल्पना का प्रकाशन" निर्धारित करते हुए उसकी लच्य प्रकाशनी तथा उद्दीपनी शक्ति पर बल दिया है । कविता की निर्माणमयी वृत्ति पर श्रिधिक ध्यान न दे उसकी उद्दीपन शक्ति को मन मे रख कर ही एमर्सन ने उसे "वस्तुजात के आत्मा को प्रकाशित करने का सतत उद्योग" निर्धारित किया है। इसी दिशा की त्रोर एक पग श्रोर श्रागे बढ़ा ब्राउनिग'ने कविता को ''विश्व की देव के साथ, भूत की खात्मा के साथ, और सामान्य की खादर्श के साथ होने वाली संगति का उत्थान" निदर्शित किया है । मैथ्यू श्रार्नलंड का वह लच्चण, जिस के अनुसार कविता "कवीय सत्य और कवीय सौंदर्य के नियमों द्वारा निर्धारित की गई परिस्थितियों मे किया' गया जीवन का व्याख्यान है" रमणीय होने पर भी अस्पष्टता दोप से दूषित है। क्योंकि हम क्या जाने कि जीवन का व्याख्यान किसे कहते है, और जब तक हम "कविता क्या वस्तु है" इस वात को न जान जाएँ, तव तक हमारे हिं,ए कवीयं सत्य श्रीर कवीय सींदर्य का पहचान लेना असभव है । हर्वर्ट शेड के अनुसार कविता ''मनोवेगों को अनिरुद्ध बोड देना नहीं, अपितु उन से मुक्ति पाना है, यह व्यक्तित्व का प्रदर्शन नहीं, श्रिपित व्यक्तित्व से मुक्ति पा जाना है।" सुप्रसिद्ध इटालियन विद्वोन् विको कविता को "असंभव को विश्वसनीय बनाने वाली" वताता है। कतिपय विद्वानों के समुख कविता का रहस्यमय पत्त इतना श्रिधिक श्रिभिचारी बन कर श्राया है कि उन्होंने उसको निद्धित करने का प्रयत्न ही करना छोड़ दिया है। उदाहरण के लिए,

डाक्टर जाँहसन, जिन्हे मूर्त निर्दर्शनों का बडा ही शौक था-

कविता के विषय में कुछ न कह कर उसकी सारवत्ता को इस प्रकार के पंगु शब्दों से व्यक्त करते हैं, "हम जानते हैं कि प्रकाश क्या वस्तु है, किंतु हम से से कोई भी यह नहीं बता सकता कि वह क्या है और कैसा है।" इसी तरग से वहते हुए महाशय कोलिंग लिखते हैं "किवता का पूरा पूरा आस्वादन तथी मिलता है, जब वह भली-भाँति सममत से न आ सके।' प्रोफेसर हाउध्यान भी अपनी इस उक्ति में कि "किवता वह वस्तु है, जो उनकी आंसों में ऑसू भर देती हैं" इसी निराधयता का अचल पकड़ते हैं।

दूसरी ओर कितपय विद्वानों ते किवता के आवश्यकता से अधिक लंब तत्त्रण किए हैं। इन विद्वानों से हट भी एक हैं, जिन्होंने अपने किवता क्या है नासक प्रबंध में लिखा है कि "किवता सत्य, सौंदर्य-तथा शक्ति के लिए होने वाली वृत्ति का मुखरण है; यह अपने आप को प्रत्यय, कल्पना तथा भावना के द्वारा खड़ा करती और निदर्शित करती है; यह भाषा को विविधता तथा एकता के सिद्धांत पर स्वर-लयसंपन्न करती है-।" इसी प्रकार अध्यापक स्टेडमान किवता को "मानवहृदय के आविष्कार, रुचि, विचार, वृत्ति तथा अंतर्ट है को प्रकाशित करने वाली लययुक्त, कल्पनासयी आषा" बताते हैं।

जपर निर्देष्ठ किए गए कविता के सभी लज्ञ्ण सच्चे हैं, किंतु.

उक्त लज्ञ्णों में इनमें से एक का भी साहित्य के उस लज्ञ्णा के साथ

उप किता का प्रत्यन्न सर्वंध नहीं है, जिस पर हम प्रस्तुत पुस्तक के पहले प्रकर्ण में विचार कर प्राए हैं, श्रीर जिसका, क्योंकि किवता भी साहित्य ही का एक श्रंगिर है, इस लिए इसके साथ प्रत्यन्न संवंध होना सुतरां आवश्यक है।

प्रसिद्ध समालोचक कोलरिज—जिन का श्रनुशीलन इस प्रकार के विषयों में अत्यंत विषद तथा गहन होता है—लिखते हैं "कविता का"

प्रतीप गद्य नहीं, अपितु विज्ञान है;" और यह बात है भी सच। किंतु 'यदि प्रस्तुत पुस्तक के आरंभ में दिया गया साहित्य का लच्चा दोषरहित है तो न केवल कविता का, श्रिपितु सारे साहित्य ही का विज्ञान के साथ प्रातीप्य ठईरता है। इमने कहा था कि किसी रचना को इम साहित्य उसकी मनोवेंगों को स्फ़रित करने वाली शक्ति के श्राधार पर कहते है। साहित्य की कुछ विधाओं का—जैसे कि इतिहास का-प्रमुख ध्येय मनोंवेगों को तरंगित करना न होकर कुछ और ही हुआ करता है; उसकी कुछ और विधाओं मे-जैसे कि चक्तुता में — मनोवेगों को तरंगित करना स्वयमेव ध्येय न होकर उद्देश्य-विशेष को प्राप्त करने का साधनमात्र होता है। किंतु साहित्य की एक विघा वह भी है, जिसका प्रमुख लक्ष्य मिनोवेगों को तरंगित करना और उसके द्वारा श्रोता अथवा पाठक के इद्य में आहाद उत्पन्न करना है। साहित्य की इस विधा में वे सभी ( कविता आदि ) रचनाएँ संमिलित है, जो पाठक को किसी प्रकार का उपदेश देती है तो वह भी अप्रत्यत्त रूप से; यदि वे उसकी इच्छा अथवा आचार को नियमित करती हैं तो वह भी अनजाने में; और जिनका प्रमुख लच्य उसके हृद्य में निहित हुई आनंददायिनी भावनाओं को स्वयं उन्हीं के लिए उद्दोप्त करना होता है। साहित्य की इस विधा के लिए हमारे पास कोई संज्ञाविशेष नहीं है, हम चाहे तो इसे भावनाओं का साहित्य अथवा विशुद्ध साहित्य इस नाम से पुकार सकतें है। साहित्य की इस विधा को हम चाहे जो भी नाम दें, हम इसे इसकी रचनाशैली के अनुसार इसकी उपविधाओं में विभक्त कर सकते है; और साहित्य की इन उपविधाओं में एक विधा वह भी है, जिसकी रचना पद्यमयी होती है। साहित्य की इसी उपविधा की हम कविता कहते हैं। अब,यदि उस साहित्य के लिए-जिस का प्रमुख लंद्य मनोवेगी

को तुर्रागत करना है—हमारे पास कोई विशेष संज्ञा हो तो हमारे लिए कविता का लच्चा करना सहज हो जाता है। श्रौर यदि हम उस साहित्य को सनोचेगों का साहित्य-इस नास से पुकारे तो हमारा कविता का लच्या यह होगा कि कविता सनोवेगों के साहित्य की वह विधा है, जिसकी रचना छंदों से होती है। और यदि हम लच्या के भमेले से निकल कविता को सममाने का यब करे तो हमारा कहना यह होगा कि कविता साहित्य की वह विधा है, जिस का लक्ष्य मनोवेगों को तरंगित करना है, और जो छंदों में लिखी जाती है। कविता में अनिवार्यरूप से रह कर उसको लिंत करने वाले दो तत्त्व ये हैं: प्रथम, भनोवेगी को तरंगित करना, द्वितीय छंदीं में खड़ी होना। जिस किसी भी रचना में इन दो तत्त्वों की उपलिध हो उसी को हम कविता कहते है, और केवल उसी को और किसी को नहीं। यदि किसी रचना मे पहला तत्त्व विद्यमान है पर द्सरे का अभाव है तो उसे हम गद्यसाहित्य कहेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे भड़वाण की कादवरी: इसमे मनोवेगो का तरंगन चरम कोटि का है, किंतु कविता के द्वितीय अंग अर्थात् छंदोमयता का अभाव है। श्रंभेजी में डिक्वेसी श्रोर रस्किन के निवंध इसी श्रेगी के हैं। दूसरी छोर यदि कोई रचना छदोमय होने पर भी हमारे मनोवेगों को नहीं तर्रागन करती तो वह लीलावती के समान पद्य की सर्वोत्कृष्ट वेषभूषा सं भूषित होने पर भी कविता कहाने की अधिकारिगी नहीं है। और इस प्रकार उक्त लक्त्मण के अनुसार कविता वाच्य और वाचक दोनों ही की दृष्टि से साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना ठहरती है। साहित्य का मार्मिक लक्षण अर्थात् मनोवेगीं को, तरंगित करना, कविता के जेव में आ उसका प्रमुख लक्ष्य वन जाता है; और रचना की शैली जो साहित्य की अन्य विधाओं में सामान्य रूप से परिष्कृत होती

है, यहाँ आकर सींदर्य तथा चमत्कार की पराकोटि पर पहुँच

कविता के उक्त लक्ष्म पर यह आपित्त की जा सकती है कि यह अवश्यकता से अधिक सकुचित है और इसकी उन किवा पर आपित पद्मविष्य रचनाओं मे अव्याप्ति है, जिन का प्रमुख अपेर उसका परिहार उपदेश देना है, जैसे संस्कृत में भर्तृहरि के तीन शतक

श्रीर अंग्रेजी मे पोप का एस्से ब्रॉन मैन, किंतु इन दोनों रचनात्रों को सभी देशी और विदेशी पाठक चलती कविता मानते आए है। किंतु ध्यान से देखने पर उक्त आचेप निराधार ठहरता है; क्योंकि सव प्रकार की यथार्थ कवितात्रों का प्रमुख लच्य, चाहे वे कितनी भी उपदेशपुर क्यों न हों, प्रत्यत्तत मनोवेगों को तरंगित करना होता है, न कि उपदेश देना। उपदेश देना तो उनकी गौगा वृत्ति होती है। अौर यदि सचमुच इनका प्रमुख लच्य उपदेश देना ही होता तो इनकी रचना पद्य मे न होकर गद्य मे होनी ऋधिक उपयुक्त होती; क्योंकि निःसदेह उपदेश देना पद्य की श्रपेचा गद्य मे ,कहीं श्रच्छी तरह किया जा सकता है। हम मानते हैं कि सभी प्रकार के साहित्य का चरम लच्य जीवन को सत्यान्वेपी-बनाना है, किंतु जहाँ गद्य-रचनाएँ जीवन कों सत्याभिमुख वनाने के लिए सत्य का प्रवेश हमारे मस्तिष्क में करती है, वहाँ कविता उसका प्रवेश हमारे हृद्य मे करके उसे वहाँ चिरस्थायी वना देती है; किंतु सत्य का यह प्रवेश भी कविता की मुख्य वृत्ति न हो उसकी गौए वृत्ति हुआ करती है।

हम मानते हैं कि उपदेशपर किवता भी यथार्थ किवता हो सकती है, किंतु यथार्थ किवता होने पर, भी वह किवता के उस उन्नत आदर्श पर नहीं पहुँच पाती जहाँ हमारा जीवन एकांततः भावनाओं का भवन चन जाता है। जहाँ धर्मीधर्मी सुखदु:ख, तथा कर्तव्याकर्तव्य के द्वंद्व दिलत होकर आत्मा की सत्ता विदानंदमात्र रह जाती है।

एक बात ख़ौर; सब जानते हैं कि हमारे सनोवेगों में उत्कट तरंगे तभी उठती है, जब हम कलाकार के द्वारा उत्थापित किए गए व्यक्तियों क्रोर उन पर जीती घटनावितयों को मूर्त रूप में अपने संमुख स्पंदित होता देखते हैं। अमूर्त तथा भावक्तप सत्य को अमसर करने वाली उपदेशपर किता में यह बात ज्लनी अव्यना से नहीं संपन्न हो पाती। इस प्रकार की किता से उत्पन्न होने वाले मनोवेगों में वह उत्कटता और घनता नहीं आ पाती, जो मूर्न व्यक्तियों और उन पर बीतने वाली घटनाओं को निहिशीत करने वाली किवता में परिपक्व हुआ करती है।

अपर कहा जा जुका है कि किपता और उससे भिन्न प्रकार के साहित्य में यह औद है कि जहाँ किवता का प्रकाशन किवता और अन्य छंदों में होता है, अहाँ साहित्य की दूसरी विधाओं अकर के साहित्य का प्रवाह गद्य में बहा करता है। किंतु किवता के में भेद इस कलापन की उत्पत्ति किन्हीं बाह्य आवश्यकताओं

तथा तत्त्वों से नहीं होती; इसका उत्थान तो किवता की श्रपनी श्रांतरिक श्रावश्यकता तथा शक्ति से संपन्न होता है। क्योंकि जहाँ गद्य में
प्रवाहित होने वाले साहित्यसामान्य का लच्य विशेष विशेष बिंदु श्रों
पर मनोवेगों को कीलित करना होता है, वहाँ किवता प्रतिपंक्ति श्रोर प्रतिपद मनोवेगों की भाषा बन कर खड़ी होती है। श्रोर यह एक सामान्य
तथ्य है कि जब हमारे मनोवेगों में उत्कटता श्राती है, तब हमारी
भाषा में भी तदनुसारिणी नियमितता स्वयमेव उपिथत हो जाती है
श्रीर भाषा की इसी नियमवद्धता को हम उसके परिष्कृत रूप में छंद
इस नाम से पुकारते है। इसी लिए हम देखते हैं कि जब कभी भी
उत्कट मनोवेगों को मुखरित करने वाली छदोमयी रचना को गद्य मे

परिवर्तित किया जाता है, तभी उसके विन्यास और सौष्ठव में वक्रता आ जाती है और उसकी छंदोबद्धता में संपुटित हुआ आनद फीका पड़ जाता है।

और इस तथ्य के समर्थन में कि उत्कट भावनाओं की अभि-व्यक्ति गद्य की अपेक्षा पद्य में भव्य बन पड़ती है कविता श्रौर हम कहेंगे कि जब हमारे भावनातंतुत्रों के साथ किसी संगीत भी अन्य साहित्यिक तत्त्व (विचार आदि ) का सक-लन नहीं होता, तब वे सगीतपट पर प्रथित हो घन बन जाते हैं श्रौर हमारी भाषा मूकता में परिणत हो जाती है। तब केवल संगीत<sup>्</sup> तथा भावना शेप रह जाते है और साहित्य की निष्पत्ति नहीं होती। इस के विपरीत ज्यों ही भावनात्रों के इस आवेश मे साहित्य के बौद्धिक तत्त्व विचार त्रादि की अर्चना आ जाती है, त्यों ही वह आवेश कविता के रूप में प्रवाहित हो पड़ता है और हमारी भाषा संयमित तथा सुघटित हो छंदोमयी बन जाती है। फलत यदि हम कविता को उत्कट भावनात्रों की संतित स्वीकार करते है तो छंदोगयता उस का नैसर्गिक गुण अथवा अवयव बन जाता है और कविता के भाव और कला दोनों पच एक दूसरे से अविभाज्य वन जाते हैं।

श्रीर जब हम अपने मस्तिष्क में इस तथ्य को श्राहट कर लेते
हैं कि कविता मनोवेगों की भाषा है, तब कविता
किवता श्रीर श्रीर उपन्यास में दीख पड़ने वाला श्रागिक भेद
उपन्यास हमारे सामने श्रीर भी श्रीधक विशद हो जाता है।
श्रीर इस विषय में सब से श्रीधक ध्यान देने योग्य बात यह है कि
किवता उपन्यास की अपेक्षा संक्षिप्त होती है; यह इसिलए नहीं
कि मनुष्य के मनोवेग श्राहपजीवी होते है; भावों की श्राहपजीविता
तो श्रातमाभिन्यंजिनी कविता को सिन्ति करने में कारण अनती है,

क्योंकि यहाँ किंव जीवन की किसी एक उत्कट-भावना को लेकर-उसके आधार पर अपनी तृतिका चलाता है, और उस- भावना के मंद पड़ जाने पर अपनी तूलिका थाम देता है। किंतु आत्माभिव्यं-जिनी रचना को जन्म देने वाले मनोवेगों से सिन्न प्रकार के प्रलंब मनोवेग भी होते है, जिनकी संतित को यदि कवि चाहे तो पर्याप्त समय तक उत्कट वनाए रख सकता है; और उसकी इस जीवन-प्रलिवनी प्रक्रिया से ही महाकाव्या का उद्य होता है। किंतु इन प्रलंबित मनोवेगों की भित्ति पर अंकित किए गए महाकाव्य की अपेता उन्हीं के आवार पर खड़ा होने वाला उपन्यास कहीं अधिक वृहत् तथा विपुलकाय होता है; क्योंकि जहाँ कविता को-क्योंकि यह निसर्गतः मनोवेगीं को वहन करने वाली भाषा है—कथा के भीतर आने वाली उन सब बातों को तज देना होता है, जिनका मनोवेगों के साथ प्रत्यच संवंध न हो, वहाँ उपन्यास के भीतर ऐसी सब प्रासंगिक वातों का समावेश हो जाना अपेचित होता है, जो किसी न किसी प्रकार से चरित्रचित्रण में सहयोग देती हों। अव, यदि हमारी प्रस्तुत कविता एक महाकाव्य हुन्त्रा तो यह कथा के उन्हीं तुंगों पर ठहरेगी, जिनके भीतर कथा का आत्मा घनीभूत होकर अनुप्राणित हुआ है। कविता मे अंतर्भृत हुई घटनाएँ भी उपन्यास की अपेक्ता न्यून होंगी; किंतु जो होंगी वे होंगी सवल और शक्तिसंपन्न। एक कवि को अपने कथावस्तु मे अनावश्यक वक्रता और संकुलता लाने की स्वतत्रता नहीं होती. क्योंकि ऐसा करने पर कविता मे बहुत से ऐसे वर्णनों का लाना अनिवार्य हो जाता है, जिनका कवित्व की दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं होता और जिनके प्रविष्ट हो जाने पर कविता की घनता पिघल जाती है। इसी कारण कविता के भीतर वर्णित हुई घटनात्रों को व्यंजनागर्भ होने पर भी विश्लेपण की अपेचा नहीं होनी, चाहिए,

क्यों कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने विला किंश्लेषण भी केंविता के प्रभाव को सांद्र तथा सजीव नहीं रहने देता। किंविता में मनो वेगों का निदर्शन कराया जाता है, उनका वर्णन नहीं; फलतः किसी भी प्रकार का मनोभावों का वर्णन अथवा उनका विश्लेषण कि के लिए हेय नहीं तो अनावश्यक अवश्य है; और इसीलिए किंवता में होने वाला गिरि नदी आदि का वर्णन भावमय होना चाहिए; उसमें स्थाननिदर्शन आदि परित्याज्य है। और यह बात स्पष्ट है कि भाव मय वर्णन विस्तृत न होकर सदा नियमित हुआ करते हैं, वे पोले न होकर सदा ठोस और सजीव हुआ करते हैं।

कहना न होगा कि जिस चए हम कविता को मनोवेगों की भाषा स्वीकार करते हैं उसी च्रण हम उसकी सर्रिण तथा उसका संस्थान (diction and structure) की भी उसका अध्यान किता की भाषा अपनी छंदोमयता के कांरण गद्य की भाषा से भिन्न प्रकार की होती है, वहाँ श्रपनी संगीतमयता के कारण भो वह उससे पृथक् रहा करती है। और यद्यपि वर्ड सवर्थ जैसे महाकवियों ने भी गद्य और पद्य की भाषा में होने वाले श्रंतर का प्रत्याख्यान किया है, तथापि जनसामान्य के अनुभव में जो एक प्रकार का विशेष संगीत पद्य मे पाया जाता है वह गद्य की ललित से ललित भाषा में भी उपलब्ध नहीं होता। उदाहरण के लिए बाणभट्ट की सर्वगुणविभूषित कादवरी के अत्यत चमत्कृत गद्य में भी हमे उस संगीत की श्रुति नहीं होती े जो हमे कालिदास के मेधदूत में आद्योपांत लहराता दीख पडता है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रुचिरतम रचनाओं में से एक पिल्प्रिम्स प्रोग्रेस न। मक रचना के विविधगुणविभूषित गद्य में हमे उस संगीत की लय नहीं सुनाई देती जो हमें शेक्षपीश्रर श्रथवा शैले की पद्यमयी रेचिनाश्रों

में उपलब्ध होती हैं। इस बात का कारण यह है कि जहाँ गय के निर्वाचित छांशों में मनोवेगों को तरंगित करने की चमता होती है, वहाँ छादर्श पद्य की प्रतिपक्ति में और प्रतिपद में यह योग्यता संनिहित रहती है। कविता समिष्टिक्त से मनोवेगों की भाषा है, तो गद्य आंगिक रूप से भावनाओं को स्फुरित करता है।

श्रीर क्योंकि कविता प्रत्यत्त रूप से मनोवेगों की भाषा है, इस-लिए उसके निर्माता में एक प्रकार की दैवज्ञता का कवि दैवज त्रा जाना स्वाभाविक है। जगत् को उस की स**र्मा**ष्ट होता है में देखते के कारण किय किसी अंश तक भूत, भवि-प्यत् श्रीर वर्तमान का निर्माना बन जाता है। उसकी इस निर्माणमयी अंतर्रिष्ट के कारण ही बीक आचार्यों ने उसे निर्माता इस नाम से पुकारा है, श्रीर हीटर्यू भाषा में तो कवि श्रीर भविष्यवक्ता दोनों के लिए शब्द ही एक है। और जब हम किव की इस निर्माणमयी दिव्य शक्ति पर ध्यान देते है तब कविता के ये लच्चा कि वह ज्ञान का उच्छ्वास और उसका सर्वतोरुचिर आत्मा है—वह जीवन की आलोचना है वड़े ही अन्हें और रहस्यमय दीख पहते है। जब हम किसी विश्वकवि की रचना को पढ़ते है तब हमे उसके रचियता में दिव्यद्रष्ट्रत्व का भान होता है। प्रतीत होता है मानो वह कवि अपने हाथों अपना जगत् बनाकर उसकी व्याख्या करता है, वह श्रपने रचे काल्पनिक जगत्मे हमे भूत, भविष्यत ,वतमान सभी की भलक दिखा रहा है। यदि ऐसा न हो तो रामायण पढ़ते समय हम सहस्रों वर्ष पूर्व हुए राम को श्राज भी श्रपनी श्राँखों के समुख खड़ा हुत्रा कैसे देखे, च्योर कैसे देखे यह कि भविष्य में भी इसी प्रकार की सृष्टि चलेगी जैसी रामायण के युग में चल रही थी। वालभीकि की रचना को पढते समय प्राप्त हुत्रा यह त्रिकालदर्शन विचारों के साथ सबध नही

रखता; यह तो हमारे मनोवेगों की उत्कटता द्वारा घनीभूत होकर हमारी आँखों का विषय बन जाता है। हम कालिदास की शकुतला को पढ़ते समय दुष्यत श्रौर शकुतला की कथा नहीं पढ़ते; उस समय तो वे अपने भौतिक शरीर में परिएाद्ध हो हमारे संमुख आ विराजते है और उन सब घटनाओं को फिर से आवृत्ति करते हैं, जो उन्होंने श्राज से सहस्रों वर्ष पहले कभो की थी । कवि को दृष्टि में इस निर्माणमयी त्रिकालदर्शिता को उपपत्ति इस बात से होती है कि वह जीवन को उसके भिन्न भिन्न व्यक्तिरूपो में नहीं देखता; वह तो भूत, वर्तमान त्रौर भविष्यत् के त्रगिणत जीवनों की समष्टि को देख उनकी तली में से जीवन का ऐसा प्रतिरूप उत्थापित करता है, जो प्रतिज्ञ्या परिवर्तित होने पर भी तिल भर नहीं वदलता, जो तीनों कालों और सब देश तथा परिस्थितियों मे सूर्य के समान अवि-चिछ्नक्र से प्रकाशित होता रहता है । हम देखते हैं कि हमारा जीवन प्रतिच्रा बदलता रहता है; हमारे चहुँ स्रोर परिस्थित द्रव्यजात भी प्रतिच्या परिवर्तित होते रहते हैं। इस परिवर्तन का नाम ही तो संसार, जगत् तथा जीवन है, कवि इस परिवर्तनशील अनंत जगत् के किसी एक परमाणु को छे, उसे अपनी अतर्देष्टि के वृहत्प्रदर्शक ताल (magnifying glass) द्वारा शतथा, सहस्रथा 🧹 विशाल बना कर, उसके वर्तमान क्षण में, उसके अमित अतीत तथा प्रतुल भविष्य को प्रतिविंचित करके दिखा देता है । चस इसी में उसकी निर्मायकता और भविष्यवक्तृता का रहस्य है।

श्रीर जब हम किवता में उद्भूत होने वाले उक्त तत्त्वों को भली-भाति हद्गत कर चुकते हैं तब हम किवता के उच्चतम किवता श्रादर्श-त्वा की श्रीर श्राप्तसर होते है, जो किवता श्रीर नियो भाषा है। जीवन के मध्य विराजमान संवंध को बहुत ही भव्य रूप में उपिश्वत करना है। इस लिइए के अनुसार किना आदिशित आया (patterned language) उहरती हैं। इस लिइए के अनुसार किन्दा की प्रमुख विशेषता और गद्य से होने वाला उसका भेद इस बात में हैं कि यह आषा को आदर्श में परिएत करती हुई उसे न केवल आवाभिव्यक्ति के सामान्य उद्देश्य के लिए, न केवल अपने उस चमरकारपूर्ण ध्येय के लिए जिस में अर्थ का प्रकाशन चमरकारपूर्ण होता हुआ श्रोता तथा पाठक की कलात्मक रुचि को चेतन करता है, व्यवहृत करती है, अपितु उसे इस प्रकार उपयोग में लाती है कि वह परिकारक विधान के (designing)— जिसे हम आदर्श अथवा तम्ने के नाम से पुकारते हैं—नियमों में उल जाती है।

निवता के उक्त लक्षण को विद्युत करने के लिए हम कहेंगे कि जब हम किवता की परिभाषा करते हुए उस में तथा भाषा की उच्चा-रण और लेखात्मक विधाओं में भेद दर्शाना चाहते हैं तब हमारे लिए केवल यही कहना पर्याप्त न होगा कि किवता एक ऐसी भाषा है जिम में विधान (design) हो और जो चमत्कारिणी गरिमा से अन्वित हो, क्यों कि परिष्कार के ये उपकार तथा चमकरण तो सभी सुदर, उदान्त तथा उन्नत भाषा में पए जाते हैं। किवता का अपना निज् गुण तो कुछ और ही है; इसे चमत्कार अथवा निर्माणसंबंधी

गुण के नाम से पुकार सकते हैं। क्यों कि सभी वास्तविक कृताश्रों के मृल में एक वात पाई जाती है और वह है यह कि वास्तविक कला की परिधि में निर्मेय तथा चमत्करण में भेद नहीं रहता; एक की सत्ता दूसरे की सत्ता को श्रनिवार्यह्म से सिद्ध करती है; श्रीर कला-विपयक इसी तथ्य को कविता पर घटाते हुए हम कहेंगे कि कविता में निर्मेय और चंमत्कार दोनों अभेदातमिक संबंध द्वारा भाषा में निहित रहते हैं। आदर्श, उस चमत्कृत निर्माण के अमाव में, जिस के द्वारा कि वह अपने आप को इंद्रियों का विषय बनाता और इस प्रकार हमारे मनोवेगों को तरेंगित करता है, विज्ञान का विषय है न कला का। दूसरी त्रोर, त्रकेला चमत्करण, उसं त्रादर्श त्रंथवा ढाँचे के श्रभाव मे, जिस पर मुद्रित हो वह श्रपने श्रापको मूर्त वनाता हैं—नहीं के तुल्य है। आदर्श और चमत्कार के इस सामंजस्य में ही सौंदर्य का उद्भव है और दोनों के मार्मिक संकलन मे ही कला की अर्थवत्ता है । कविता का उक्त लक्ष्य तो साहित्य की सभी विधाओं पर घटाया जा सकता है किंतु कविता का वह अपना निजू गुण, जो उसे साहित्य की श्रान्य श्रेणियों से परिच्छिन्न करता है, यह है कि कविता अपने विधान (construction) तथा चमत्करण में आदर्श के नियमों पर खड़ी होती है और एक आदर्श का रहस्य इस बात मे है कि उसमे आवृत्ति (Repeat) नामक तत्त्व निहित रहा करता है। आदर्श का उद्भव होता है एक आवृत्त अवयव (unit) से; श्रीर श्रादर्श को उत्थापित करने वाले की कंलावता केवल इतने ही से व्यक्त नहीं होती कि उसने श्रावृत्त (Repeat) को यंत्र-निर्माण (mechanism) की दृष्टि से संपन्न करने में कहाँ तक सफलता भाष्त की है, प्रत्युत त्रावृत्त ( Pepeat ) को इस प्रकार उपयुक्त करने में होती है कि उसके सारे चेत्र में, जिसमे कि आवृत्त का प्रसार है, अपना एक निजू सौंद्यें तथा अपनी एक अनोखी एकता, जो आवृत्त (unit) अवयव के गुर्गों से निष्पन्न होने पर भी उन से भिन्न प्रकार की है, उत्थित हो जाय। सब जानते हैं कि समानाकार बिंदुओं की एक पंक्ति आदर्श का एक अनुदूत रूप है। इन विंदुओं को वर्ग के रूप में लाकर उस वर्ग की श्रावृत्ति की जा सकती है। इन श्रावृत्त वर्गी

अथदा संघों का फिर सं एक विशालतर विधान (design) के रूप में पर्गीकरण किया जा सकता है, और फिर उसकी भी आवृत्ति की जा सकती है; और इस प्रकार यह शृंखला चलाई जा सकती है। इतना ही नहीं, जब इस आदर्श की कलृप्ति यत्र से न कर हाथ द्वारा की जाती है तब उसमे एक प्रकार की नित (flaxibility) का आ जाना स्वासाविक है। ऐसी दशा में आवृत्त की तत्ता में किंचित् अंतर आ जाने पर भा उसके आदर्शपन में तब तक भेद नहीं पड़ता जब तक कि हमें तदंतवंतीं आवृत्ति का, उसके मार्मिक अंशों में, अनुभव होता रहे। सच पूछों तो कला से उत्पन्न हुए सभी सच्चे आदर्शीं (pattern) में इस प्रकार की नित का होना स्वाभाविक तथा अनिवार्य सा है। यह नित इतनी अधिक हो सकती है कि हमें आवृत्ति को पाने के लिए उसे हूँ उना पड़े, और वह एकमात्र सृद्मदर्शियों के देखने की वस्तु वन जाय।

चित्रकला और संगीत कला के विषय मे तो यह बात अनायास समक्ष में आजाती है कितु कवित्वकला के विषय में ताल में मेंद्र है इसका समक्षना किचित् कठिन है। किंतु इसमें संशय नहीं कि जिस प्रकार उन दोनों कलाओं पर यह बात लागू है उसी प्रकार यह कविता पर भी घटती है। मिल्टन के शब्दों में कविता "वह भाषा है, जिसका आत्मा पद्य में ज्याप्त रहने वाला लय है।" यह लय गद्य में भी रहता है और संभव है कादंबरी तथा विलियम प्रोग्नेस जैसी रमणीय रचनाओं के गद्य में यह अत्यत सुंइर तथा संकुल (Intricate) भी संपन्न हुआ हो। किंतु गद्य का ताल पद्य के ताल से भिन्न प्रकार का है। जहाँ पद्य के ताल में आवृत्ति (Repeat) का रहना अनिवार्य है वहाँ गद्य में उसका अभाव होता है। यहाँ तक कि जब गद्य आवृत्ति की आरे मुकता है तब उस

मे एक प्रकार की वकता आजाती है और वह पाठकों को अखरने लगता है। वस्तुतः गद्य शब्द का अर्थ ही वह भाषा है, जो अपने ताल मे (व्यावहारिक भाषा के समान) बिना आवृत्ति के सीधी चलती हो, जब कि पद्य का वाच्य वह भाषा है, जिसमे आवृत्ति हो।

गद्य और पद्य इन शब्दों की व्युत्पत्ति के अनुसार दोनों के वाच्य से मौलिक भेद का होना अनिवार्य है। किंतु इन दोनों के बीच में रहने वाला भेद उस भेद जैसा नहीं है जो गद्य तथा किंवता में दीख पड़ता है। क्यों कि जहां हम किसी भी गद्यमयी रचना को किंवता नहीं कह सकते वहाँ सब पद्य भी किंवता नहीं कहा सकते। माना कि सभी आदिशत भाषा ( patterned language ) पद्य है, किंतु उसे किंवता का रूप देने के लिए आदर्श का विधान दच्चता के साथ होना अभीष्ट है और उसमें सौंदर्य की पुट देनी आवश्यक है। इसके विपरीत यदि हम यह कहे कि पद्य और किंवता एक ही वस्तु है तो हमे किंवता में सुरूप तथा कुरूप दोनों ही प्रकार की रचनाओं का समा-वेश करना होगा; किंतु इसकी अपेचा यह कहीं अच्छा हो कि हम कुरूप किंवता के किंवता के नाम से ही न पुकारे।

श्रादर्श का यह चेत्र, भाषा तथा सामग्री की दृष्टि से जिसके द्वारा कि मानवीय कलाकारिता श्राप्त श्राप को व्यक्त करती है, बहुत विस्तृत है। इसका विकास एक देश से दूसरे कला देश में, एक युग से दूसरे युग में श्रीर एक सप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में भिन्न भिन्न होता है; यहाँ तक कि एक ही कलाकार के हाथ में भिन्न भिन्न समयो पर, भिन्न भिन्न चद्देश्यों के लिए किए गए इसके व्यवहार में भेद पड़ जाता है। इसमें वृद्धि श्रीर हास होते रहते हैं;

चृद्धि के परचात निश्चेष्ट्रता तथा संहार का युग आंता है, और इंसमें से नदीन युग की फांकी दीखा करती है। किसी भी राष्ट्र की किसी भी समय की सभ्यता का निदर्शन हमें उसकी लिलत कलाओं के मानदंड (standard) से हो जाता है, क्यों कि लिलत कला राष्ट्रीय जीवन की प्रगति की एक वृत्ति है; यह उसका एक मौलिक अंश है।

सामान्य दृष्टि से देखने पर कहा जा सकता है कि कला की सत्ता कला के लिए है, किंतु जीवन के उदात्त छच्य पर कला श्रीर ध्याव देते हुए कछा की सत्ता भी जीवन के लिए जीवन उहरती है, जिसका कि कला भी एक प्रकार का ललित अवयव है। जिस प्रकार प्रगति की विस्तृत विभिन्नतात्रों तथा उत्ताल तरंगों मे भी हम जातीय आतमा की स्थूल रूपरेखा को देख सकते हैं उसी प्रकार जाति की प्रगतिशील ललित कलाओं के बहुमुखी विकास में भी हम जातीय जीवन का अध्ययन कर सकते हैं। आदशौं मे कुछ श्रादर्श तो सव के लिए समान होते हुए भी प्रवल होते हैं; इन पर प्रत्येक कलाकार अपनी कल्पना और कुशलता के अनुरूप श्चपनी तूलिका चलाता है। इन प्रवल श्चादशों के श्चरुण में से चहुँ खोर भिन्न दिशाओं में अन्यान्य आदशों की रिशमयाँ फूटा करती हैं, जो अविच्छिन्न रूप से आविष्कार, परिष्कार तथा परिवर्तन की प्रक्रिया में गुजरती रहती हैं। इनमें से कुछ श्रादर्श तो कवियों के प्रयत्नमात्र होते हैं जिनका परिगाम कुछ नहीं निकलता; दूसरे आदर्श राष्ट्रीय जीवन मे जड पकड जाते और वल पाकर सामान्य आदर्श को वटल तक डालते हैं। इस प्रकार कवित्वकला वैयक्तिक प्रतिभार्ओं के प्रभाव से नव-नव रूपों में श्रभिरूपित होती हुई प्रतिच्या नवीनता धारण करती रहती है।

उक्त विवेचन के परिगामस्वरूप कविता की सामान्य परिभाषा

आदर्शित भाषा ( Patterned language ) अर्थात् कला के द्वारा आदर्श में परिणत हुई शब्दसामग्रो ठहरती है। इस कविता से हमें ऐद्रिय तथा बौद्धिक रस की उपलब्धि होती है। यदि हम उक्त लच्चण के पारिभाषिक पच्च को छोड उसके सार पर ध्यान दे तो कह सकते है कि किवता वह कला अथवा प्रक्रिया है, जो भाषा की अर्थसामग्री में से आदर्श घड़कर हमारे संमुख प्रस्तुत करती है और वह अर्थ-सामग्री है एक शब्द में जीवन। हर सच्ची किवता जीवन के किसी अंश या पच्च को आदर्श के रूप में हमारे समुख उपस्थित करती है, और विश्वजनीन किवता तो जीवनसमष्टि के आदर्शियन का निर्माण करके हमें एक च्या में सर्वदृष्टा बना देती है।

जिस च्राग हम कवित्वविषयक उक्त सत्य को भली भाँति हृद्रत कर लेते हैं उसी च्राग हमें उन सब बातों का भान हो जाता है जो कवियों ने अपनी रचना कविता के विषय में कही हैं.। जीवन

किता की कोई आदर्श नहीं, कम से कम ऐसा आदर्श नहीं जो इतिकर्तव्यता निश्चित हो, निर्धारित हो, जिसे हम समक सकते हों। यह एकाततः बहुमुखी तथा बहुरूपी है; इसके नियम, यदि हम उन्हें नियम शब्द से पुकार सकते हैं तो अनियमित तथा औंधे है यह हमारी आशाओं तथा आकांचाओं को नहीं सरसाता; कभी कभी यह हमे ध्येयविहीन दोख पडता है। बहुधा यह, हैमलेट के शब्दों में, उखड़ापुखड़ा निरी उठवेठ ही दीख पडता है। यह किसी भी आदर्श को नहीं जन्माता, फिर सुंदर आदर्श का तो कहना ही क्या। कविता का सर्वोच्च ध्येय, उसका सब से अनोखा कर्म, नियमों के इस अभाव को, प्रकाश की इस चौंध को, आदर्श में परिणत करना है; उसका कर्तव्य है जीवन के उस और अथवा पत्तविशेष को, जिस पर

कि उसने अपने कल्पनारूप बृहत्तालयंत्र को केंद्रित किया है, जीवन के समतल से उसार देना, उसे हमारी आँखों के संमुख खड़ा कर देना; उसे र्जंघकार मे दीपशिखा की नाई अचल बनाकर जगमगा देना। श्रोर यही काम विश्व के सहान् कवि जीवनसमष्टि के विषय में किया करते है। उनकी कल्पना का वृहत्तालयत्र जीवन के किसी अंशविशेष पर न पड़ उसकी संसष्टि पर पडता है; उनकी दिव्य रचनात्रों मे हमें जीवन के किसी परिमित पचिवशेष के दर्शन नहीं होते; वहाँ तो हमें भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालों के जीवन की समष्टि उत्धापित होती दृष्टिगत होती है। शैले ने इसी तथ्य को इन शब्दों मे व्यक्त किया है कि कविता परिचित वस्तुओं को हमारे संमुख ऐसे रूप मे रखती है मानों वे हमारे लिए अपरिचित हों। कविता हमारे संयुक्त अनुभूति के व्यस्त पट को एक अनोखे ऐक्योत्पादक प्रकाश में लाकर खड़ा करती है; इसके द्वारा हमें उसके कमहीन संकुल रांतुसमवाय में भी विधाता के नियमित विधान का दर्शन होता है। कविता हमे जीत्रन को, सींदर्य की अगणित प्रणालियों मे प्रवाहित होने पर भी एक करके दिखाती है; यह हमे व्यतिक्रम और व्यत्यास भरे संसार में आशा के साथ जीना सिखाती है।

श्रीर इस उच दृष्टि से विचार करने पर हमें इस कथन में कि किविता जीवन का उच्चतम विकास है कोई अत्युक्ति नहीं दोख पडती। किवता जीवन के उस घनीमूत, विशदतम प्रयत्न श्रथवा नैमर्गिक बुद्धि की पराकोटि है, जो समानरूप से श्रशेष विद्या, सकल श्रध्ययन, श्रोर मब प्रकार की प्रगति के मूल में सनिहित हैं; श्रोर इसका लद्य है जीवन की स्वामाविक महत्ता तथा शक्तियों को हृद्रत कराना, उसके द्वारा जगन् पर श्राधिपत्य प्राप्त कराना श्रोर श्रपने प्रयत्न से प्राप्त की गई संपत्ति पर श्रात्मविश्वास के साथ पाठक को उदाना; श्रोर इन्हीं सब वातों का नाम दूसरे शब्दों में जीवन है।

## कविता के भेद

साधारणतः काव्य के दो भाग किए जा सकते हैं; एक वह जिसमें एकमात्र किव की अपनी बात होती है और दूसरा वह जिसमें किसी देश अथवा समाज की बात होती है।

केवल कवि की बात से यह त्राशय नहीं कि वह वात ऐसी हैं जो श्रोताओं की बुद्धि से बाहर हो। ऐसा होने पर विषयप्रधान तो उसे अनर्गल प्रलाप ही कहा जायगा। इस वात कविता का आशय यही है कि किव, मे ऐसा सामर्थ्य है जिसके द्वारा वह अपने सुखदु:ख, अपनी कल्पना और अपनी अभिज्ञता के अंतस् से ससार के अशेष मनुष्यों के मनातन हृदयावेगों को और उसके जीवन की मार्मिक बातों को अनायास प्रकट कर देता है और पाठक उसकी रचना को पढतें समय उसमे अपने ही श्रंतरात्मा का इतिहास पढ़ने लगते हैं। यह तब होता है जब किव ससारमच पर खेल-कूद कर, रो-हँस कर, उसकी अशाश्वता तथा अंधाघुधी को समभ कह उठता है "अब मै नाच्यो वहुत गोपाल" श्रोर श्रपने ञ्जात्मा के मंदिर में लौट ऐसा गाना गाना है, जिसमें संसार के मनुष्यमात्र का स्वर मिला रहता है। इस प्रकार की कविता में कवि का भाव प्रधान रहता है, इसलिए इसे हम भावात्मक, व्यक्तित्व- 😕 प्रधान अथवा आत्माभिन्यंजक कविता कहते हैं।

किंतु हम जानते हैं कि ससार के ऋादि पुरुषों मे पराजय की यह चृत्ति न थी। वे ऋपने भौतिक जीवन को सुखसपन्न वनाने के लिए बाह्य जगत् पर सर्वातमना टूट पड़े थे और ऋपने मार्ग में आने वाली कठिन से कठिन बाधाओं से भी विचलित न हो जीवन के संग्राम में ऋड़े रहते थे। उनके जीवन का लच्य था कर्म और कर्म के द्वारा आधिमौतिक तथा आधिदैविक जगत् पर विजय प्राप्त करना। अभी उनके आत्मा की केंद्रपंतगामिनी शक्ति ही बलवती थी; उसे मंसार में टक्करे खाकर कंदानुसामिनी बनने का अवसर न मिला था। इस अपेनाकृत कम सक्ष्य बीर पुरुप के कर्मर्थ्य जीवन का निदर्शन पहले पहल चारणों द्वारा गाए जाने वाले गानों में हुआ, जो शनै: शनै: परिष्कृत तथा परिवर्धित होतं होतं उस काव्य क्रप में आए, जिसे हम विषयप्रधान, वर्णनप्रधान अध्या वाह्यविषयात्मक कविता कहते हैं। और क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि सें विषयप्रधान कविता का उद्य पहले हुआ है, अतः पहले-हम इसी पर विचार करगे।

## विषयप्रधान कविता

विषयप्रधान कविता की सबसे बड़ी विशेषता वह है कि उसका प्रत्यक्ष संबंध नाह्य जगत् के साथ होता है और विषयप्रधान उस जगत् का वर्णन करने के कारण यह वर्णनात्मक कविता की होती है। इसमें कवि-अपने अंतरात्मा की अनुभूतियो विशेषता -का निर्देश न कर वाह्य जगत् मे जाता और उसकी र्श्रतस्तली मे पैठ उसके साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित करता है। संचेप में हम इसे कवि के व्यक्तित्व से बाहर घटने वाली घटनाओं का रागमय लेखा कह सकते हैं। इस पर किव के व्यक्तित्व की प्रकट छ।प नहीं होती; दूसरे शब्दों मे यह किसी एक किव की रचना न होकर देश अथवा जाति की रचना होती है, इसके निर्माण में बढ़ती हुई पौराणिक कथात्रों का वडा हाथ- होता, है, त्रुौर यद्यपि इस , मे, इसको अतिम रूप देने वाले महाकिव की कला का कुछ, आभास श्रवश्य होता है, तथापि श्रात्माभिन्यज़िनी, कविता, के, समान, इसे वैयक्तिक रचना नहीं कहा जा सकता। इसमें किसी एक कवि का

दृष्टिकोग काम नहीं करता; इसमें तो एक जाति अथवा एक युग का प्रतिफलन हुआ करता है। इस श्रेगी की रचनाओं के अंतस्तल से एक सारा युग अपने हृदय को और अपनी अभिज्ञता को प्रकट करके उन्हें सद्दा के लिए समादरणीय बना देता है।

इसी श्रेगी की रचना शों को उनका वर्तमान रूप देने वाले कवियों विपयप्रधान को महाकिव कहा जाता है। "सारे देशों श्रीर सारी विषयप्रधान जातियों की स्रस्वती इनका आश्रय ले सकती है। किवताश्रों में सारा ये जो रचना करते हैं, वह किसी व्यक्तिविशेष की प्रतिविवित होते हैं कि उनकी उक्तियाँ देशमात्र और जातिमात्र को मान्य होती है। उनकी रचना उस बड़े वृत्त की सी होती है जो देश के भूतलरूपी जठर से उत्पन्न होकर उस देश को आअयरूपी छाया देता हुआ खड़ा रहता है। कितरास की शकुतला और कुमारसमय में कालिदास की लेखनी का कौशल दिखाई पडता है। किंतु रामायण श्रीर महाभारत ऐसे प्रतीत होते हैं मानों हिमालय श्रीर गंगा की भाँति ये भारत के ही हैं— ज्यास और वालभीकि तो उपलच मात्र है। भावार्थ यह है कि इनके पढ़ने से भारत भलकने लगता है, व्यास और वालमीकि उन में दृष्टिगोचर नहीं होते।"

हमने अभी संकेत किया था कि किसी देश अथवा जाति के वीर कृत्यों की प्रख्याति करने वाले तत्तदेशीय चारणों के परंपरागत गीत ही आगे चल कर किसी विशिष्ठ प्रतिभावाले महाकवि द्वारा संपा- वित हो महाकाव्य का रूप धारण करते हैं। इससे उत्पन्न हुए महाकाव्य में भी अतीत युगों का

प्रतिफलन होता है, समग्र सध्यतात्रों का चित्रण होता है, मनुष्य के विचारमय जीवन के नानाविध स्थायी पटलों का 'निदर्शन होता है। महाकाव्य में उसको रचने वाली जाति का स्वभाव श्रीर कल्पना निहित होती है, इसमें इस जाति के अतीत, वर्तमान, और भविष्य-विषयक स्वप्तो का संचीप होता है। इस कोटि की रचनात्रों में, इनका एक रचियता न होने के कारण किसी एक के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं होता। ये सारे समाज की समान दाय है; ये विपुत्त मानवजीवन की-जिस में कि सदियों का सार समाया हुआ है। घनीभूत बोलती मूर्तियाँ है; परिवर्तनों के बीच में विकास को प्राप्त हुई जातीय उन्नित के प्रस्फुट पविह है। यदि इस कोटि की रचनाएँ किसी एक कलाकार की कृतियाँ हों, तो भी उनमे अतीत युगों की बहुविध रूढियों का एकत्रीकरण होता है! इमने देखा था कि समस्त भारत में ज्याप्त हमारे रामाण्या और महाभारत महाकाव्य अपने रचिवाओं के नाम तुम कर वैठे है। जनसाधारण आज रामायण और महामारत के नाम लेने के अतिरिक्त उनके रचयिता वाल्मीकि और व्यास के नाम नहीं सेते। इन दोनो में उस उस समय का भारत प्रतिफिलित है। भारतवर्ष की जो साधना, जो आराधना और जो संकल्प है उन्हीं का इतिहास इन दोनों विशालकाय काव्यप्रासादों के सनातन सिहासन पर विराजमान हैं। हमारे देश में जैसे रामायण श्रीर महाभारत है वैसे ही श्रीस मे

इलियड श्रौर श्रोडीसी है। वे सारे श्रीस के हृद्यकमल ग्रीस के महाकाच्य से उत्पन्न हुए थे और त्राज भी सारे ग्रीस के हृद्य· कमल में विराजमान हैं। होमर किव ने अपने देशकाल के कंठ में भाषा दी थी-उसने अपने देशकाल की अवस्था को भाषाबद्ध किया था। उनके वाक्य निर्फार के समान अपने देश के अंतरतल से निकलकर

चिरकाल से उमे आसावित करते आए हैं।

जिस प्रकार्द्धास का प्रतिफलन होमररचित इलिय्ड श्रीर श्रोडीसी े में हुआ है। उसी प्रकार इटालियन महाकृषि वर्जिल की रोमन महाकवि प्रख्यात रचना एनाइड ( Aeneid ) में रोम की, वर्जिल लैटिन जाति की, लैटिन साम्राज्य की, श्रीर लैटिन सभ्यता की आतरिक वागी प्रवाहित हुई है। अपने अभ्युदय के पश्चात् से, वर्जिल समस्त लैटिन जगत् का, उसके जीवन के सभी पटलों मे सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता माना गया है। यदि हम लैटिन जगत् में से वर्जिल को पृथक् कर दे तो हमारे लिए उसकी इस अभाव से उत्पन्न हुई दुरवस्था का अनुमान करना कठिन होगा। हम कह सकते हैं कि वर्जिल से पहले लैटिन जगत् में जो कुछ भी हुत्रा था, उस सब का लच्य प्रत्यत्त अथवा अप्रत्यत्तरूप से विजल था; उसके पश्चात् वहाँ जो कुछ भी हुन्रा उस पर वर्जिल का उत्कट प्रभाव पड़ा; उसके भावों पर, उसकी कथनशैली पर, यहाँ तक कि उसकी भाषा पर भी वर्जिल की मुद्रा छपी हुई है। वृजिल ने श्रापनी रचना में रोम ही नही, श्रापतु समस्त इटालियन जगत् को मुखरित किया था।

जिस प्रकार रोमन जाति की संयत तथा उदात्त वाणी वर्जिल में बही है, उसी प्रकार अप्रेज जाति को विश्रोवृत्क, अप्रेज महाकि श्वेसरिचित फेयरी क्वीन, मिल्टनरिचत पैरेडाइज लॉस्ट, और टेनोसन रिचत इडिल्स ऑफ दि किंग नामक रचनाओं में मुखरित होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। पहली रचना में विश्रोवृत्क नामक किसी वीर के दर्पकृत्यों का वर्णन है, दूसरी तथा तीसरी रचना में नवोद्बोधकाल (Renaissance) के प्रतिबिंब के साथ साथ क्रमशः वीरता तथा मध्ययुग की रूडियों की पुष्टि, और ईसाइयत की कथा तथा प्राचीनता का निदनर्श है, जब कि टैनीसन ने अपनी रचना में आर्थरियन कथानकों का प्रवध बाँधा है। जिस प्रकार भारत, प्रोस,

रोम तथा इंग्लैंड का सामृहिक जीवन क्रमशः उनके रामायण—महा-भारत, इतियड,—श्रोडीसी, एनाइड, तथा डिवाइन कमेटी, श्रोर वियोवुल श्रादि विपयप्रधान रचनाश्रों में प्रतिफलित हुत्रा है, उसी प्रकार श्रन्य देशों का सामृहिक जीवन भी उनके अपने विषयप्रधान काव्यों में मुखरित होता आया है।

मनोविज्ञान बताता है कि प्राचीनकाल के पुरुष को जहाँ कहीं भी किया दृष्टिगत होती थी, वह बही, जिस प्रकार नहाकाव्यकारों अपने भीतर वैसी ही बाहर भी, एक अधिष्ठात्री की दैव में ब्रास्था देवता की वल्पना कर लेता था। सूर्य, चंद्र, नज्ज,

यहाँ तक कि नभ मे, जल मे, श्रीर थल मे सभी जगह उसे किसी देविवशेप के दर्शन होते थे। इन सब देवताश्रों के साथ, इन सबके जपर एक श्रीर देवता का श्राधिपत्य था, जिसे वह भाग्य श्रथवा नियित के नाम से पुकारता था। इस देवता के संमुख उसका सारा शोर्य तथा पराक्रम चीए हो जाता था श्रीर जिस प्रकार वायु के प्रवल मोंके पर्वत से टकराकर लौटते श्रीर श्रपने भीतर की क्रिया में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार भाग्य के साथ टकराकर पराजित हो वह अपने भीतर, श्रपनी ही निसर्गजात कर्मशीलता से उत्पन्न हुई, काम मे श्रेड रहने को हठ में घुल घुलकर रह जाता था। उसके जीवन का श्राधा भाग उसके सहचर मनुष्यों तथा प्राणियों के साथ संबद्ध रहना था तो दूमरा श्रथं भाग इन देवीदेवताश्रो की सेवा तथा इन के भय में वीता करता था।

फलतः जहाँ हम श्रपनी रामायण श्रौर महाभारत में चराचर भारत नामायण श्रौर का सर्वांशी निटर्शन पाते है, वहाँ साथ ही उनमें महाभारत में देव हमें श्रपना सारा जगत् देवीदेवताश्रों के हाथ, में का हाथ कठपुतली की भाँति नाचना दीख पड़ता है। जहाँ महर्षि वाल्मीकि कैकेंथी के द्वारा श्रीराम को वन मे प्रस्थापित करा, उससे सपन्न हुए दशरथ के निधन पर अपनी रचना भित्ति खड़ी करते हैं, वहाँ साथ ही वे उस भित्ति की आड़ मे, मंथरां ' को लोक-हित की दृष्टि से दुर्बुद्धि देने वाले देवताओं का उद्भावन करते हैं। श्रीर जब हम रामायण मे श्राने वाले लोकोत्तर भूतों पर ध्यान देते' हुए उसका पारायण करते हैं तब हमें उस महाकाव्य मे एक भी चुटीली घटना ऐसी नहीं दीख पडती, जिसका प्रत्यच अथवा अप्र-त्यचरूप से किसी देवता के साथ सबंध न हो। यही नहीं; रामायण मे भाग लेने वाले सभी पात्र हमारे संमुख छोटे आकार मे नहीं, अपितु एक श्रमानुष दिव्य श्रांकार में श्राते हैं; उन्में से प्रधान पात्र तो स्वयं एक प्रकार के देवता बन गए है और उनके अनुचरों में से आधे रोछ, तथा बंदर आदि बुन कर रहते हैं : श्रीराम का विरोधी हमारे जैसा मनुष्य नहीं, ऋषितु एक दशशीशधारी दानवराज है, जो सोने की लका में बसता है। हमारे नायक वहाँ पहुँचने के निमित्त समुद्र को लॉघने के लिए नौका आदि का उपयोग नहीं करते; वे उस पर सेतु बॉधते हैं, श्रीर नल तथा नील के हाथ में जो कुछ भी आ जाता है, वही पानी पर तैरने लगता है। लौटते समय श्रीराम **उस पुल पर से नहीं लौटते, वे सीतास**मेत<sup>ं</sup> पुष्पकविमान में आते हैं और खेत मे काम आए उनके. सब साथी श्रीराम के हाथों श्रमृत पा फिर जी उठते हैं। घूम फिर कर ऐसी ही बाते हमारे समुख महाभारत में आती है। यहाँ भी सुदर्शनचक की महिमा अपार है और यहाँ भी देवता दिनरात मनुष्यों की ईहा मे पूरा पूरा भाग लेते दिखाई देते हैं।

किंतु रामादण श्रौर महाभारत के ये तत्त्व मनुष्य के जीवन को श्रिकंचन नहीं बनाते; उलटा ये उसे देवताश्रों के समान भद्रता की छोर प्रवृत करते है, उसे मगलमय भारतीय आदर्श की श्रोर श्राकृ करते हैं।

जिन हवार आरत से उसी प्रकार शीस में भी हमें इलियड और शोडीमी के बीर पात्र देवताओं के साथ कंधे से कंधा

ब्रीक इन्हेर रोटन महाकार्व्यों में देव का हांथ त्रोडीमी के वीर पात्र देवतात्रों के साथ कंधे से कंधा लगा कर कैम्पों और युद्धकेत्रों मे आपस मे भिड़ते और राजदरवारों तथा प्रासादों मे सामतजनोचित आमोद और प्रमोद करते दिखाई पड़ते है। इतिहास

त्र्योर पौराणिक उपाल्याना का यही संमिश्रण हमे वर्जिल त्राहि महाकवियों की रचनात्रों में दीख पडता है।

हमने प्रारंश में कहा था कि सृष्टि के आदिम पुरुष का जीवन कर्मप्रधान था और उसके उस जीवन का वागात्मक व्याख्यान उसकी सर्वप्रथम रचना अर्थात् विषयप्रधान महाकाव्यों में हुआ था। मान-सिक जगत् की दृष्टि से उसका जीवन कितना भी परिसीमित तथा संकुचित क्यों न रहा हो, उसके जीवन का भी कुछ उद्देश्य था और ध्येय था, उसकी अपनी आदिम रचना में हमे उस ध्येय का प्रतिफलन स्पष्ट दीख पडता है।

हमारे ऋषियों ने जीवन को समष्टि के रूप मे देख कर उस में भारतीय तथा मंगलमयी भावनात्रों का प्राधान्य दर्शाते हुए उसका त्रापिय महा- त्रापिय सहामारत में हमारे ऋषियों का यह तस्य वह काव्यों के दृष्टि-

कोग में भेद ही रमगीय रूप में उझिंसत हो उठता है। दोनों ही के मनोझ पात्र क्लेशबहुल कर्ममय जीवन से से गुजर

कर श्रत मे श्रेमपरिपूर्ण ज्ञान के द्वारा निर्वाण प्राप्त करते है। इस<sup>दं</sup> विपरीत पाश्चात्य विचारकों ने श्रपने दृष्टिकोण को इहलोक की विभू<sup>ति</sup> श्रोर पराभूति तक ही परिसीमित रख उस में श्रिनिवार्यरूप से सामं श्राने वाले दैवजन्य केतेश में ही जीवन का श्रातम पटाचेप किया है। प्रीस की सर्वोत्तमं निधि इलियड श्रौर श्रोडीसी में हमें वहीं बात उपलब्ध होती है मानव जाति के भाग्यचित्र को घबड़ाहट के साथ देखने वाले महाकवि होमर का सार श्रशिल्लेस के इस वाक्य में आ जाता है कि "निर्वलं मनुष्य के लिए देवतात्रों ने भाग्य का यही पट बुना है; उनकी इच्छा है कि मनुष्य सदा क्लेश मे जिये और वे स्वयं (देवता) आनंद में रहे।" होमर के सभी पात्र समानरूप से देव के हाथ की कठपुतली है; वह उन्हें जैसा चाहता है, नचाता है, और अंत में कादिशीक बना धूलिसात् कर देता है; उन्हें उद्यमजन्य क्लेश में छोड़ देता है। यूरोप के इस दु.खांत जीवन में क्लेश पर क्लेश आने पर भी लडाई में अड़े रहने की प्रवृत्ति को वर्जिल ने बड़े ही मार्मिक शब्दों मे यों व्यक्त किया है "सभी मनुष्यों के लिए जीवन का काल छोटा है; जीवन फिर नहीं लौटा करता; इस छोटे जीवन में यश प्राप्ति करना, बस वीरता के हाथ में इतना ही है।" अपने समय में दीख पड़ने वाली जीवनपरिस्थिति को होमर स्वीकार करता है; किंतु अतीत सभ्यता को चित्रण करने वाली उसकी रचना में हमें उस उत्कट महत्त्व वाले सत्य की प्राप्ति होती है, जिसे होमर अशेष मानव जीवन में अनुभव कर रहा था। इलियड का वर्ण्य विषय युद्ध है श्रीर वह सब कुछ जो युद्धों मे होता है, उसके कारण श्रौर उसके परिणाम समेत । श्रोडीसी का वर्ण्य विषय है वैर्याक्तक साहसिक कृत्यों से भरा हुआ जीवन श्रौर उसका प्रातीप्य, अर्थात् घर के लिए उत्कंठा और अपनी रत्ता की चिता। इन दोनों वर्ण्य विषयों मे जीवन के भले बुरे सभी अनुभव आ जाते हैं; किव इनका वर्णन करता है श्रीर साथ ही अप्रत्यच् रूप से जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोग्। भी दृशीता है, जिसका चरम निष्कर्ष है जीना और बहादुरी से जीना, चाहे सिर पर मंडराता दैव कितने ही क्लेश क्यों न दे, और चाहे मृत्यु कल की होती आज ही क्यों न हो जाय।

विषयप्रधान महाकाव्य के तत्त्वों का दिग्दर्शन हो चुका, अव पाश्चात्य दृष्टि से उसके दो उपभेदों पर कुछ लिखना अप्रासंगिक न होगा। विषयप्रधान महाकाव्य दो भागों में बाँटे जा सकते हैं; एक प्राकृतिक और दूसरा आनुकारिक (Imitative); उदाहरण के लिए, जैसे अंग्रेजी के महाकाव्य विश्रोवृल्फ और

विषयप्रधान भिल्टनरिचत पैरेडाइज लॉस्ट । व्यापार श्रीर प्रकाशन किवता के प्राकृ की श्रादिम प्रवृत्ति के मुखरित होने मे ही साहित्य का तिक तथा श्रानु वीज निहित है । श्रादिम विचारों तथा मनोवेगों के कारिक नाम के स्रोत से ही वीरगाथात्रों तथा विषयप्रधान महाकाव्यों दो उपभेद की धारा वही है; दोनों ही समानरूप से स्वाभाविक

विकास है; उन उन विचारों तथा भावनाओं के चित्रफल हैं जो तत्तरकालीन मानव जाति की सामान्य दाय थे, और इस दृष्टि से देखने
पर हमे भारतीय रामायण तथा महाभारत मे और श्रीस मे संपन्न हुए
इलियड मे उन वातों का वर्णन मिलता है, जो उस समय के भारत
तथा श्रीस में जीवन का निष्कर्ष मानी जाती थीं। दोनों देशों के
तात्कालिक समाज की इन महाकाव्यों मे वर्णन की गई वातों में पूरी
पूरी आस्था थी। अब, एक ऐसी रचना, जो इन्हीं सिद्धांतों के आधार
पर रची गई हो, जो अपने आकार, शैली और दृष्टिकोण मे इन्हीं के
समान हो, किंतु जिसकी रचना ऐसे समाज तथा युग मे संपन्न हुई हो,
जिसकी रामायण और इलियड मे वर्णित की गई प्रथाओं और विश्वासों
में आस्था न हो, अवश्यमेव अपने सम्थान और रंगरूप मे उक्त मौलिक
महाकाव्यों से भिन्न प्रकार की होगी। यह रचना अपने समसामित्रक
व्यक्तियों के जीवन का लेखा भी नहीं, और नहीं है इसमे उनके मान-

सिक जीवन का प्रतिर्विब ही। संचेप में यह भौतिक महाकाव्य से भिन्न प्रकार की है; यह प्राकृतिक होने की अपेचा काल्प्रनिक अधिक है। किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के इतिहास में एक अवस्थान ऐसा

होता है, जो महाकाव्यनिर्माण के लिए सुतरा अनुकूल यथार्थ महाका ज्य होता है; उस अवस्थान के बीतते ही महाकाव्य की का उद्भव किस , रचना में श्रप्राकृतिकता श्रा जाती है; क्योंकि महाकाव्य युग में होता है को उत्पन्न करने वाले अवस्थान मे जीवन अपनी अदिम अवस्था में होता है, और उस युग में प्राकृतिक कठिनाइयों के साथ जूमना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य होता है। साथ ही इस प्रकार के समाज में साधारण नियम, प्रथा और संस्कृति का अभाव सा होता है। इस युग के व्यक्तियों मे प्राकृतिक गुणों की अधिकता होती है, जैसे निभयता, सहनशीलता और साहसिंपयता; कलाएँ भी घर वनाना, नौका घडना आदि अत्यावश्यक पदार्थों तक हो सीमित होती हैं; इस युग का हर व्यक्ति केवल अपने किए का उत्तरदायी होता है, क्योंकि वह संघटित समूहशक्ति से उत्पन्न होने वाले नियमों के अभाव में, हर बात में अपने पैरों खड़ा होता है। संनेप मे हर व्यक्ति अपना जीवन अपने आप बनाता है। ऐसे युग मे मनुष्यों के लिए लोकोत्तर बातों में विश्वास करना और देवीदेवताओं के साथ अपने जीवनततु को वँघा देखना स्वाभाविक होता है; क्योंकि उनकी विचार-शक्ति श्रविकसित होती है श्रीर उनके लिए "जो नहीं दीखता वही देव बन जाता है"। समाज की इस परिस्थिति में महाकाच्य खूब फलता फूलता है; किंतु इस परिस्थिति के नष्ट होते ही जीवन समाज तथा राष्ट्र ' के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों में बंध जाता है, और उसके साथ ही यथार्थ महाकाव्य का युग एक प्रकार से चल वसता है।

आज हमारा जगत् वाल्मीकि तथा होमर के जगत् से कहीं अधिक

विपुल तथा कहीं अधिक विशाल बन गया है। आज रामायण श्रीर कोई भी कवि अपने महाकाव्य के लिए इस प्रकार महाभारत के युग का विषय नहीं हुँढ सकता जिसके द्वारा उसकी रचना में ग्रीर ग्राज के में रामायण त्यौर इलियड जैसी विश्वित्रयता आ जाय। युग में भेद युद्ध को भी त्र्याज सव व्यक्ति समान रूप से साहस-कृत्य नहीं समभते; श्रौर ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो श्रपनी बहादुरी से पोल पर जाकर अपनी विजयपनाका न गाड़ दे, सब की दृष्टि में समान रूप से 'वीर नायक' नहीं माना जा सकता। हमारे अगिएत मतिभेदों, धार्मिक भेदों, त्र्याचारभेदों, व्यवसायभेदों तथा जीवन के प्रति होने वाले दृष्टिकोगों के भेदों से परिच्छित्र हुए जीवनपट मे से कोई भी साहित्यिक ऐसा स्थल नहीं निकाल सकता, जो सब व्यक्तियों को समान रूप से रुच सके; श्रीर स्मरण रहे इस सर्वाप्रयता में ही विपयप्रधान महाकाव्य का सर्वस्व निहित रहा करता है। कहना न होगा कि इस परिवर्तित परिस्थिति में रचे गए महाकाव्य मौलिक महाकाव्यों से भिन्न प्रकार के होंगे; उनकी यह भिन्नता रचनाशैली मे ही परिसीमित न रह उनके प्रसर, उनके आशय और उनकी अपील मे भी उद्भुत होगी।

मिल्टनरचित पैरेडाइज लॉस्ट की कथा हमारे लिए जतनी ही अबि-रामायण—महा-भारत तथा शिशु-पालवध ग्रादि महा काव्यों में मेद के तात्तकालिक समाज का परा पूरा विश्वास होता है; किंतु पैरेटाइज लॉस्ट में यह बात नहीं है। इसकी कथा में इसके रचनाकालीन व्यक्तियों का भरोसा न था; यह तो केवल शुद्धिवादी संप्रदाय के व्यक्तियों ही को मान्य थी। यही बात रामायण और महा-भारत की कथाओं को दुहराने वाले आधुनिक संस्कृत और हिंदी महा-काव्यों के विषय में कही जा सकती है। और जहाँ कि प्राकृतिक महाकाव्यों में उनके रचयिताओं का व्यक्तित्व नहीं दीख पड़ता था, वहाँ मिल्टन पैरेडाइज लॉस्ट में हम स्वयं मिल्टन को विराजमान हुआ पाते हैं। निष्कर्ष इस बात का यह है कि जिस प्रकार अंग्रेजी का पैरेडाइज लॉस्ट आकार प्रकार में तो आदि महाकाव्यों के समान है, किंतु वस्तुतत्त्व में उन से सुतरा भिन्न, उसी प्रकार हमारे शिशु-पालवध आदि संस्कृत महाकाव्य और प्रियमवास तथा साकेत आदि हिंदी महाकाव्य आकार प्रकार में तो रामायण और महाभारत के समान है, किंतु वस्तुतत्त्व में उन से सुतरा भिन्न।

महाकाच्य के प्राकृतिक तथा आनुकारिक नामक दोनों उप-विभागों का दिग्दर्शन हो चुका, अब उनकी रचनाशैली के विषय मे कुछ जान लेना उचित होगा। महाकाव्य का वचनप्रबंध वर्णनशैली मे प्रवाहित होता है। जिस प्रकार वर्णनात्मक कविता महाकाव्यों की अपने से प्रथम उदित हुए साहित्य से आगे उन्नति रचना शैली: उन का एक पग है, उसी प्रकार वर्णनात्मक कविता मे में तथा नाटक श्रीर उपन्यास में इससे श्रागे श्राने वाले श्रीर इससे भी कहीं श्रधिक विकसित नाटकीय साहित्य के बीज निहित हैं । भेट नाटक के समान महाकाव्य में क्रिया की अप्रसरता का विकास होता है ऋौर दोनों ही समान रूप से ऋपने पात्रों के विकास मे दत्तचित्त रहते है। किंतु किया श्रौर पात्रों को संप्रदर्शित करने का दोनों का श्रपना अपना ढंग पृथक् पृथक् है। नाटक में प्रमुख किया को पराकोटि पर नियत समय मे पहुँचना होता है, श्रीर समय की इस संयतता के कारण ही नाटककार को अपने संकुचित पथ से इधर उधर जाने का अवसर नहीं मिलता। उसकी चतुरता इस वात -में है कि कहाँ तक अपने प्रधान पात्रों को निर्धारित परिधि में संकु-चित करता हुआ उन्हें मुखरित कर सका है, और कहाँ तक अपनी रचना को प्रमुख पात्रों की पुष्टि मे अप्रेसर कर सका है। महाकाव्य में समय और देश का ऐमा कोई वंधन नहीं है। इसमें कवि को अपने प्रधान वक्तव्य से इधर उधर जाने का ऋधिकार है, वह ऋपनी रचना को प्रसगागत ऐतिहासिक तथा नृवशसवधी सूचनाओं , से चार बना सकता है। वह उसमें वन, पर्वत, नदी, समुद्र, ऋतु आदि सभी वाह्य जगत् का वर्णन कर सकता है। उसमे मानवजाति के युद्ध, उन के शास्त्रास्त्र, उनके घरवार, उनके यातायातसाधन आदि सभी वातों का निर्देश कर सकता है। साथ ही महाकाव्य की गति मे नियंत्रण भी है। इसे शीव ही समाप्त नहीं होना चाहिए, चमत्कार, तुलना तथा निदर्शन आदि के द्वारा इसका सुसिंडजत होना आवश्यक है। कहना न होगा कि जहाँ वर्णन की इस स्वतंत्रता मे अनेक लाभ है, वहाँ साथ ही इसमे अनेक कठिनाइयाँ भी है। इस स्वतंत्रता के आकर्पण में मस्त हो कवि अपने विषय के साथ संवध न रखने वाली 'बातों में ' लग अपनी प्रमुख घटना को भुला सकता है; और यह अकेला दोप ही किसी रचना को भदी बनाने के लिए पर्याप्त है । किव के द्वारा **च्दुभावित किए गए परिष्कार के इन उपकर**णों द्वारा कथा को श्रायसर होने मे सहायता मिलनी चाहिए, न कि उन से उसका गतिअवरोध होना चाहिए। इसमे संशय नहीं कि किंचित् काल के लिए कथा मे व्याचेप श्रथवा निरोध डाल देने से उसका प्रभाव वढ़ जाता है; क्यों कि इसके द्वारा कथा के विषय में हमारी पूर्वभुक्ति (anticipation) तीव हो जाती है; किंतु कथा को आवश्यकना से अधिक देर तक निमद कर देना तो उसके प्रति होने वाल पाठक के प्रेम को तोड़ देना

है। महाकाव्य का लच्य होना चाहिए कवि के द्वारा इतिहास, उपा-ख्यान श्रथवा काल्पनिक जगत् में से एकत्र किए हुए पात्रों और घटनाओं के प्रति पाठक के सन में रानैः रानैः किंतु प्राभाविकता के साथ प्रेम उत्पन्न करना । किंतु यद्यपि उक्त उपकरणों द्वारा महा-किंव की श्रथसामग्री में बहुविधता त्रा जाती है, तथापि वह उस सामग्री पर "कहीं की ईट कहीं का रोडा भानमती ने छनवा जोड़ा" के श्रनुसार श्रव्यवस्थित प्रवध नहीं खंडा करना वह तो श्रपनी इस बहुक्तिणी श्रपक सामग्री को श्रपनी रचना के महापात्र में डालकर उसे ऐसे एकतामय पाक में परिवर्तित करता है कि सहृदय पाठक उसको चख चख कर नहीं श्रवाते । विषयप्रधान सहाकाव्य स्वजने वाले महाकवि की विशेषता इसी बात में है।

## भावप्रधान कविता

विषयप्रधान कविता का स्रोत हम ने आदिम पुरुष की उस कर्ममय
प्रवृत्ति में देखा था; जिससे प्रेरित हो वह गिरिगह्वर
विषयप्रधान
कविता का
कविता का
कोत: उस्का
संग्राम में बरावर रत रहता था और बार बार इस
संग्राम में मुँह की खाने पर भी उस में अड़ा रहता

था। स्त्रभी उस-कर्मवीर ने पराजय का पाठ नहीं पड़ा था।

शनै शनै सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ उस की कर्मण्यता मंद पड़ती गई और उसकी विचारवृत्ति, अथवा केंद्रानु गामिनी शक्ति विकसित होती गई। अब वह बाह्य जगत् को पीड़ा और टीस से अनुविद्ध हुआ देख कर अपने भीतर प्रविष्ट हुआ। उस के अंतर्मुख होने पर उसके मुँह से जो कविता निकली, उसी के. विविध रूपों को भावप्रधान कविता कहते हैं। भावप्रधान कविता का स्रोत गायक के उत्कट मनोवेगों में हैं।

विपयिप्रधान कविता ऋौर मनोवेग प्रारंभ में मनुष्य ने अपने इन मनोवेगों को अव्यक्त ध्वनि द्वारा प्रकाशित किया था; हमारा वर्तमान विशुद्ध संगीत उसी ध्वनि का सयत हुआ विकसित रूप है। प्रारंभ में इस ध्वानि के साथ नृत्य का

समिश्रण था; साहित्य का पहले-पहल प्रवेश इसमें बार बार आवृत्त होने वाले एकस्वर शब्दों के रूप में हुआ। सभ्यता के आनुक्रमिक विकास के साथ साथ त्रादिम पुरुष के इन्हीं तत्त्वों से भिन्न भिन्न कलाओं का उद्भव हुआ, इन्हीं कलाओं मे भावप्रधान कविता भी एक है, जिसका सरल लच्चण है शब्दों के द्वारा उत्कट मनोवेगों का सगीतमय प्रदर्शन। कहना न होगा कि भावप्रधान कविता का निष्कर्ष किव के उत्कट मनोवेगों मे हैं; उसके द्वारा उचारित हुए शब्दों. मे वॉधे गए वस्तुप्रतिरूप तो उसके मनोवेगों को व्यक्त करने अथवा उन्हें बाहर बहाने के साधनमात्र है। शब्दों में सपुटित हुए प्रतिरूपों में किव का मनोवेग इस प्रकार उच्छ्वसित होता है, जैसे अपने आप को शब्द द्वारा बहाने वाले चातक का आत्मा उसके गले में उच्छ्वसित हुआ करता है। शब्दायमान चातक का जो कुछ आप को दीखता है वह उसका वाह्य रंग श्रोर उसकी क्रिया है, जो श्राप सुनते हैं वह उसका गीत है; उसका मनोवेग, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, एकमात्र श्रनुभूति का विपय हैं, इंद्रियों का नहीं। भावप्रधान कविता के श्रर्थ का सार किव के मनोवेगों में हैं, जो शब्दों में वैंधे हुए प्रतिरूपों द्वारा प्रस्कृटित होते है। श्रोर चाहे भावप्रधान कविता कैसी भी व्यक्तित्व-प्रचान क्यों न हो-श्रौर स्मरण रहे इस कोटि की सभी रचनाएँ व्यक्तित्वप्रधान हुआ करती हैं-यह उस मनोवेग के द्वारा, जो मनुष्यमात्र मे समानरूप से एक है—विश्वजन का दाय वन जाती है;

त्रीर इसका परिगाम यह होता है कि किव की तान में पाठक की तान मिल कर एक हो जाती है।

जीवन मनोवेगों की एक शृखला है। मनोवेग में चचलता है; यह उठता है, बढ़ता है, और फिर कहीं विलीन हो जाता है; बार बार नष्ट होकर यह बार बार श्राता है। जीवन की नदी इन लहिरयों की एक समष्टि है। जीवन के ये मनोवेग जब घनीभूत हो शब्द-आदर्श में परिणत होते हैं तब गीतिकाव्य का जन्म होता है। गीतिकाव्य इन अव्यक्त मनोवेगों को व्यक्ति प्रदान करता है; वह रसाष्ट्राबित हुए कि अत्मा को कंठ दे देता है। यहो उसकी चृत्ति है, इसी में उसका कलापन है, और यही उसकी उपयोगिता है।

गीतिकाव्य में एक ही मनोवेग अथवा विचार की प्रधानता होती है।

विषयिप्रधान रचना के मनोवेग

की एकता

जब कविकुलगुरु कालिदास ने वर्षा के आरम में स्निग्ध गभीर घोष करने वाले जलधर का पीन कलेवर देखा था, तब उनके मन में न जाने क्यों, जनमजनमान्तरच्यापी विरह का एक अपूर्व भाव

सचिरत हो गया था और उनका आत्मा मेघदूत नामक किवता के रूप में बह निकला था। उस विरह से आविष्ट होने पर उन्हें चराचर जगत् उसी में पीडित हुआ दीख पड़ा था। क्या जबूकुंज की श्यामल समृद्धि, क्या सजल नयन की पुलक, क्या हरित किपश वर्ण वाले कदब वृत, क्या उनको एक टक निहारने वाले हरिण, सभी समान रूप से उसमें विधे दीख पड़े थे। मेघदूत में आदि से अत तक मानव हदय का वही युगयुगातव्यापी विरह भाव मुखरित हुआ है।

्र हम प्रतिद्नि हसों को श्राकाश में उडता देखते हैं, हमने श्रगणित बार वादलों से भरे श्राकाश में वकपक्तियाँ उड़ती देखी है। कितु ं जब एक भावुक कवि कलनादिनी नदी के निर्जन तट के ऊपर से हंस श्राणी को उड़ता देखता है तब उसका हृदय एक श्रपूर्व सींदर्य की तरंगों से आप्लावित हो जाता है और वह अनायास कविता के रूप में वह निकलता है। तब वह इंसश्रेगी पित्तर्यों की एक श्रेगी नहीं रह जाती, तब वह परलोक का दिंच्य दूत बनकर उसके संमुख आती और उसे वहाँ का रहस्यमय अदेश दे उधर पहुँचने का मार्ग दिखाती है। भावप्रधान कविताओं का परिपाक उस शोकमय' वेदना मे

है, जिसे महाकवि भवभूति ने करुण रस' के नाम से

भावप्रधान रचना का परिपाक करुए

पुकार सभी 'रसों का 'आसार बताया है। कभी कभी इस कोंटि की रचना में मनोवेग को विजयी भी रस में होता है जिसाया गया है, किंतु बहुधा मनोवेग निरर्थक रहता है, क्योंकि यह प्रकृत्या चएाजीवी है; श्रीर हम में सभी ने मनोवेगों की अफलता अथवा उनका फलकर विगई जाना अपने जीवन मे बार बार देखा है। कितु मनोवेंगों की श्रफलता के इस दु:खद प्रभाव को दूर करने के लिए प्रत्येक रचना का परिपाक शांत रस मे किया जाता है। हमारे रामायण श्रीर महाभारत का श्रंत इसी मंगलमय शांत रस मे हुआ है। पश्चिम में भी मिल्टंन ने लीसिडास (Lycidas) के विलाप के अनंतर सिद्धों के स्वर्ग की कपल्ना करके अपनी रचना का शांत रस में परिपाक किया है। इसी प्रकार टैनीसन ने अपनी इन मेमोरियम नामके रचना में इसकी निष्पत्ति सजीव दैवी इच्छा के साथ मिल कर एक हुए प्रेम को नित्यता को निद्शित करनेवाले विश्वदेवतावाद मे और गैले ने अपनी एडोनेस (Adonais) नामक रचना में इसकी निष्पत्ति इस आशा में कि उसका आत्मा भी देहपजर को छोड़ एक दिन उसी जगन् में पहुँचेगा जहाँ एडोनेस पहुँच चुका है, उस जगन् में जहाँ में कीट्स का स्नातमा स्ननंत में टिके नच्त्र की नाई उन्मुख

हो उसे श्रपनी त्रोर बुला रहा है, त्रीर त्रपनी प्रोमेथियम अनवाउड नामक रचना में पीडित मानवसमाज के संमुख त्रागामी सुवर्णयुग की स्थापना करके की है।

यह तो हुई अपेदाकृत विपुल रचनाओं की बात । सची-भावप्रधान

भावप्रधान रचना की पराकाष्टा से एकमात्र कि श्रीर उसके भाव रहं जाते हैं। कविता में कवि को किसी भी ऐसे सात्वना देने वाले स्वर्गादि की कल्पना नहीं करनी पड़ती। वह तो किसी कलनादिनी नहीं के निर्जन तट के ऊपर से उड़ती हुई वकपिक को देख कर उस आंतरिक सौंदर्य के स्रोत में लीन हो जाता है, जो अशेष वाह्य सौंदर्य का चरम आगार है, उस समय उसकी गति ऐसी होती

है जैसे विजया को पीकर मस्त हुए प्रेमी की, उस आंतर प्रेम से आविष्ट होने पर बाह्य जगत् उसको आँखों मे नाच नाच कर तिरिमराता हुआ शनै: शनै: लुप हो जाता है, नदी का रव चुप हो जाता है, निर्जन तट बह जाता है. वकपंक्ति विलीन हो जाती है, बस वह रह जाता है, श्रौर उसके रहस्य-मय तरल स्वप्न रह जाते हैं। जहाँ विषय-प्रधान कविता रचते समय कवि के संमुख विषय पंक्तिबद्ध, हो खड़ं हो गए थे श्रौर वह उन्हें चीन्ह रहा था, वहाँ विषयिप्रधान कविता करते समय एकमात्र कवि रह जाता है, वाह्य प्रकृति उसके आत्मा मे अपना आदर्श अथवा प्रतीक छोड कर तरल वन जाती है, अथवा अनुभूति के अत्यधिक निगृह हो जाने पर सुतरां लुप्त हो जाती हैं। श्रौर जिस प्रकार काली-वाडी में मस्त होकर नाचने वाले सच्चे बग वैष्णव अपने आपे को भूल जाते है, इसी प्रकार विषयिप्रधान रचना में फूटते समय भावक कवि अपने आपे को भूल जाते हैं। और जिस प्रकार दिव्य अपसराएँ निव्यों में से मधु तथा चीर तभी सिचत करती है जब वे डियोनीसस के मत्र में बँधी होती है - अपने आपे को भूली होती हैं - अन्यथा

नहीं, इसी प्रकार भावुक कवि का आत्मा गीतिकाव्य के रूप में तभी प्रवाहित होता है जब वह प्रेम मे अपने हृदय को पूरी तरह घुला चुका होता है। जिस प्रकार मधुमित्रकाएँ मधुमद से मत्त हो भरी दुपहरी, निर्जन मे, फूल से फूल पर मँडराती और उनमें से मधु इकट्टा करती फिरती है, उसी प्रकार प्रतिभा की सुरा में मस्त हो सचा किव भी सर-म्बती के उपवनों तथा कंदराओं में बहने वाले मधुमय स्रोतों से अपने गीतरूपी मधुकर्णों को एकत्र करता हुआ उड़ा करता है। और जिस प्रकार उनः मधुमिच्चकाश्चों द्वारा संचित किए मधु को उनसे बलात् छीनकर हम उनके सभा प्रयत्नों तथा आकांचाओं को धूलिसात् कर देते हैं-पर फिर भी वे, क्यों कि उनका स्वभाव ही मधुसचय करना है, पुष्पों के अंतरात्मा में घुस वहाँ के अमृत को पीना ही उनका जीवन है-मधुसंचय करती ही रहती है, उसी प्रकार एक सचा कवि अपने प्रयह्मों के विफल होने पर भी वरावर इस संसाररूपी उपवन के व्यक्तिरूप पुष्पों की श्रांतस्तली में पैठ वहाँ के श्रामृतमय एकत्व रस को पीता रहता है। इस प्रकार इम देखते हैं कि आकां जाओं की विफ-त्तता ही में जीवन का आरंभ है और एक सच्चे विषयिप्रधान कवि की रचना में विफलता को ही जीवन के गीत का आधार बनाया जाता है।

जिस प्रकार विपयिप्रधान किवता में उसी प्रकार नाटक श्रीर उपन्यास में भी एकता का होना श्रावश्यक है । किंतु किवना की एकता कि पिछली दोनों विधाश्रों में कलाकार को एकता का नाटकीय एकता में भेद है । एकता के इस उद्देश्य को ध्यान में रख वह श्रपने सभी पात्रों श्रीर घटनाश्रों को प्रमुख घटना का श्रनुसारी चनाया करता है; उस घटना के एक सागे में उन सब को पिरोया

करता है। यहाँ हमे कलाकार का हाथ एकंत्रीकरण की दिशा में चलता हुआ दिखाई देता है। इसके विपरीत विषयिप्रधान रचना मे कवि की सब वृत्तियाँ विषयी के रूप मे अनुगत हों स्वयमेव एक बन जाती है और उनका प्रकाशन भी अप्रवर्तितरूपेण एक तान और एक लय के रूप में फूट पड़ता है। यहाँ उसे किन्हीं निर्धारित नियमों का पालन नहीं करना पड़ता; यहाँ तो उसका एकमात्र ध्येय श्रोता को श्रपने साथ कर लेना होता है। इसका निष्कर्ष यह निकला कि अपने तथा श्रोता के मध्य ऐक्यस्थापन के लिए अपनी रचना को वह चाहे जिस प्रकार घड सकता है, उसे चाहे जिस छद मे वाँध सकता है । कितु इसका श्राशय यह कदापि नहीं कि जिस प्रकार उसके मन में विपयिप्रधान कविता के उद्बोधक मनोवेग का प्रकंप एकदम हो आता है, उसी, प्रकार उसकी रचना भी अनायास निष्यन्न हो जाती हैं। नहीं, रचनानिष्पत्ति के लिए उसे भी प्रयास करना पड़ता है। किंतु कविता-निष्पत्ति हो चुकने पर कलाकार का हाथ ऋपनी कला में छिप जाता है और उसकी रचना उसके स्वाभाविक समुच्छ्वसन के रूप म श्राविभूत होती है।

विषयिप्रधान रचना के प्रारमिक रूपों में किव हमारे संमुख
कलाकार के रूप में बिलकुल नहीं श्राता । वेदों की
मावप्रधान
किवता की
स्वतःप्रवर्तितता

स्वतःप्रवर्तितता

किचित् भी दृष्टिगोचर नहीं होता । जिस प्रकार
धरणी के धरुण वच्नःस्थल से जल का उत्साव श्राविभूत होकर ही हमे प्रत्यच्च होता है, वह कहाँ से श्राया, कैसे श्राया
और किस रूप में श्राया इत्यादि की हमे जिज्ञासा तक नहीं होती—
इसी प्रकार वे गीत तो ऋषियों की हृद्यस्थली से मुखरित होने पर
ही प्रत्यच्च हुए थे, जलभरनत जीमृत में चपला प्रत्यंचा के समान

चमक कर ही दीख पड़े थे। उनके रचने वालों के मन मे, उन्हें किस रूप में रचा जाय, यह प्रश्न उठा ही न था। किंतु इस कोटि की रचना के एक बार प्रस्फुटित होने पर किंव का कर्तव्य है कि वह अंत नक उसे उसी रूप में निभाता जाय; उसके छंद और रीति आदि में किसी प्रकार का खलने वाला भेद न आने दे।

जब हम विषयिप्रधान कविता की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुशीलन करते हैं तब हमें इसकी परपरा अनेक स्थलों पर खडित हुई दीख पड़ती है। दिदी साहित्य का विपयप्रधान वीरगाथाकाल खुमा- नरासो, वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, आल्हा और विजयपालरासो में बीत कर उसका विषयविषयिप्रधान

भिक्तिकाल कवीर, जायगी, सूर और तुलसी की रचनाओं में हमारे संमुख आता है। इन में कवीर तथा सूर की रचनाओं को हम किसी सीमा तक विपयिप्रधान कह सकते हैं, क्यों कि इन दोनों की रचनाओं में हमें कियों का अपना आत्मा विवृत हुआ दीख पडता है। जायसी की रचना लाइणिक अथवा रूपकमय है और तुलसी का मानस विपयप्रधान। भिक्तिकाल के परचात् हम हिंदी के रीतिकाल में आते हैं, जिसकी रचनाएँ बहुधा विषयप्रधान है। इन रचनाओं में हमें किवता का उसके निखरे रूप में दर्शन नहीं होता, और ध्यान से देखा जाय तो यह किवता नहीं, अपितु चमत्कारों तथा अलंकारों की जादूभरी पिटारी है। चिंतामणि, यशवतिमंह, विहारी, मितराम, भूपण, कुलपित, देव, पद्माकर, प्रतापसाहि आदि की रचनाओं में कहीं कहीं किवता का उत्कृष्ट रूप मिलने पर भी उनका दृष्टिकोण साधारणतया शब्दाडवर और अलंकारों के विधान में लीन हुआ दीख़ पडता है। हिंदी के रीतिकाल से चलकर हम उसके आधुनिकशुग के प्रारंभिक काल

(संवत् १९२४-१९६०) को छोड़ते हुए उसके मध्ययुग (१९६०-१९७५) मे प्रविष्ट हो मैथिलीशरण गुप्त की वाणी मे विषयिप्रधान कविता का उनके

> बार बार तू आया पर मैंने पहचान न पाया

इत्यादि पद्यों के रूप मे दर्शन करते हैं । मध्ययुग के परचात् श्राने वाले नवीनयुग में (१५७५ से १९६३) हिंदो को विषयिप्रधान धारा वर्मा, जयशकर प्रधाद, सूर्यकात त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पत, इलाचन्द्र जोशी, रामकुमार वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, हरिवश राय वच्चन श्रादि सुकवियों की मनोरम रचनाश्रों में बड़े ही श्रनूठे रूप में श्रवतीर्गा हुई है।

जिस प्रकार हिंदी में उसी प्रकार अप्रेजी में भी विषयिप्रधान इसी दृष्टि से अभेजी किवता का उत्थान और पतन हुआ दीख पडता है। पत्तीजबीथन युग मे संपन्न हुई रचनाओं पर फ्रेच साहित्य का तथा इटालियन रचनात्रों का प्रभाव पड़ा, जिससे श्रन्वीच् ग् उनमे रुचिकर नवीनता , आई और इस श्रेणी की रचनाओं का उस देश में पर्याप्त आदर भी हुआ। इसका परिगाम यह हुआ कि १६ वीं सदी के पिछले अर्ध में इस कोटि की रचनाओं के उस देश मे अनेक सप्रह प्रकाशित हुए । एलीजबीथन युग ने जिस प्रकार नाटकचेत्र में इसी प्रकार कवित्वचेत्र में भी बहुत सी कृत्रिम रचनात्रों को जन्म दिया। इस का कारण था उस समय के कवियों की प्राचीन रचनात्रों के पीछे चलने की वलवती इच्छा । मिल्टन के प्रख्यात गीतों के पश्चात् अभेजी लीरिक उन विषयों मे प्रवाहित हो गई जो उसके लिए उपयुक्त न थे, जैसे दर्शन धर्म । साथ ही उस समय की लीरिक में, लीरिक के रूप को आवश्यकता

से अधिक संयत करने वाले आचारों के हाथ में पड़ जाने के कारण एक प्रकार की पंगुता आ गई। प्रकारवाद के इस युग में साहसवृत्ति के नष्ट हों जाने के कारण उससे उत्पन्न होने वाली विषयिप्रधान किवता भी दब गई। और जहाँ हमें परिष्कार के इस युग में नटी के समान बनी-ठनी सुसंयत किवता के प्रचुर मात्रा में दर्शन होते हैं, वहाँ मनोवेगों के समान ही स्वतंत्रताप्रिय विषयिप्रधान किवता का अपेचाकृत अभाव सा दीख पड़ता है। इस युग में दीख पड़ने वाली काटछांट की प्रवृत्ति से उपरत हो, किवयों का ध्यान फिर सौष्ठव-वाद की ओर गया और उनके मन में मूर्त में छिपे अमूर्त सोंदर्भ को; प्रस्तुत में संनिहित हुए अप्रस्तुत रहस्य को खोज निकालने की उत्कंठा जागृत हुई, जो आगे चलकर बन्म, वर्ड सवर्थ, को तिरज, वायरन, शैले और कीट्स जैसे महाकिवयों की रचनाओं में अत्यंत ही रमणीय मंगियों के साथ किवता-मंच पर अवतीर्ण हुई।

कहना न होगा कि परिवर्तन की जिस उत्कट अभिलाषा और प्रवृत्ति ने साहित्यिक, सामाजिक तथा धार्मिक चेत्र आवियों की परंपरागत वंधनों से उन्मुक्त हो चक्रवाक और

युलवुल की नाई स्वतंत्र विचरने के लिए श्रंगरेजी भावप्रधान से वर्न्स, वर्ड सवर्थ, शैले श्रोर कीट्ड जैसे महाकवियों

को प्रेरित किया था, सर्वतोमुखी स्वातत्र्य की उसी उद्दाम अभिलापा ने हमें हिंदी में प्रसाद, पत निराला और वर्मा जैसे

सुकवियों के दर्शन कराए है। इनके गीतों में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा माहित्यिक रूढियों की वेड़ियों में जकडा हुआ भारत का आत्मा एक बार फिर से स्वातंत्र्य के लिए वडे ही

करुण स्वर में चीख उठा है। श्राधुनिक युग में श्रनर्गल हुई सोने की चमक ने श्रोर्र उसको येन केन प्रकारेण जुटाने के श्रात्मधाती उप- करणो के जंजाल ने भारत के सदातन प्रेममय आत्मा को दिवा रखा था; इन कवियों के हृदयों मे प्रेम का वहीं सनातन माव आज फिर से फूट निकला है। भारत का यह चिरंतन दाय अपने विशुद्ध रूप मे, अपने अत्यंत ही उदात्त तथा कमनीय रूप में हमे कालिदास, तुलसीदास तथा स्रदास की रचनाओं मे उपलब्ध हुआ था। कबीर की रहस्यमयी प्रतिभा ने उसे मर्त्यलोक की निम्न तली मे प्रवाहित करते हुए भी नील नभ की आकाशगंगा मे पहुँचा दिया था । जायसी ने उसी अप्रस्तुत प्रेम तत्त्व को प्रस्तुत में निवर्शित करके भारतीय श्रादर्शवाद पर सूफी दृष्टिकोगा का मुलम्मा फेरा था । प्रेम हमारे समुख अपने इन सभी रूपों मे आया था, और खूब आया था । किंतु अपने इन सभी रूपों में यह अव तक समुद्र की भाँति धीर था, गंभीर था, अगम था; संसार मे अविरत रूप से होने वाले उत्थान और पतन की परिधि से यह वाहर था। हमने राम और सीता के प्रेम मे, कृष्ण तथा गोवियों के अनुराग मे चचलता न निरखी थी। धंत्तेप मे हम ने अपने प्रेम को मानव सत्ता का अगम आदर्श, वनाया था; उसे ऋपने मनमदिर मे सुवर्ण का मेरु बनाकर प्रतिष्ठा-पित किया था । प्रसाद, पत श्रोर निराला का प्रेम इससे कुछ भिन्न प्रकार का है। उसमे भारत के थ्रेम की सारी ही स्निग्धता, घनता श्रौर पवित्रता विद्यमान है, पर साथ ही उसमें पश्चिम से आए प्रेम की सारी ही चपलता, स्फीतता, मसृणता तथा तरलपन भी उपस्थित है। इन कवियो की अभिराम रचनाओं में भारत और, पश्चिम का प्रेम एक अनिर्वचनीय द्विवेगी के रूप में प्रवाहित हुआ है । इन कवियाँ की विशेषता इसी बात मे है।

१६३० में हिंदी महित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखते समय हमने आधुनिक युग के इन कतिपय कवियों का सारासार विवेचन किया था, श्रीर इनकी रचनाश्रों में विश्वजनीनता के कुछ वीज छिपे देखें थे। उसी वर्ष, हमारे इतिहास से छुछ पीछे, काशी से प्रकाशित हुए दोनों इतिसहासों में इन किवयों को उपेन्ना की दृष्टि से देख साहित्यनेत्र से वाहर निकाल दिया गया था। सौभाग्य से वह दृष्टिकोण श्रव वदल गया है, श्रीर हमारे श्रालोचकों ने अपने किवयों का श्रादर करना सीख लिया है।

हम ने अभी कहा था कि आधुनिक युग मे उत्पन्न हुई स्वातंत्र्य-प्रवृत्ति ने उक्त कवियों की विपयिप्रधान रचनाओं स्वातत्र्यप्रवृत्ति को जन्म दिया है। स्वातंत्र्य की इस प्रवृत्ति ने जहाँ का क गण्यस् पर उनकी रचना के भावपत्त को नवनवोन्मेपी वनाया है प्रभाव वहाँ साथ ही इसने उसके कलापच पर भी चार चाँद लगाए है। हम जानते है कि कबीर ने अपनी अटपटी वाणी में दोहं तक के नियमों को तोड डाला था श्रौर अन्य कवियों की रचनाओं मे भी हमे छंदोभग आदि दोप मिल जाते हैं। अतुकांत प्रणाली संस्कृत मे पहले ही प्रचलित थी; हिंदी के प्रेमी कवियों ने अपनी रचनाओं में इसी को अपनाया है। खडी वोली मे अत्यानुप्रास-रहित पद्य का सब से पहेले स्वागत पडित अंविकादत्त व्यास ने किया था। उनका कमवध नामक काव्य वरवा छंद मे है, पर उसमे अंत मे तुक नहीं मिलाई गई हैं। सूर्यकात त्रियाठी निराला ने इतन ही से संतुष्ट न हो अपनी रचनाओं में स्वच्छंद का श्रीगऐश किया। आपके स्वछंद छंद दो प्रकार के हैं। एक में तुक के नियम का पालन किया गया है। दूसरे में तुक का पालन भी नहीं हैं श्रौर अपर नीचे की पंक्तियों मे मात्राएँ भी समान नहीं है। इर पिक अपने ही में पूर्ण हैं और भावों की छावर्यकतानुसार सनिप्त अथवा विस्तृत वनाई गई है। किंतु एक दृष्टि से प्रत्येक पत्ति दूसरी पर आशित भी है। छुँद में मधुर लय का

श्यांन रखा गया है; जिसके अनुशासन में सब पंक्तियाँ चलती हैं। यह बात निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी:—

विजन-वन-वल्लरी पर

सोती थी सुहाग-भरी स्नेह-स्वप्न-मग्न-ग्रमल-कोमल-तनु तरणो-जुही की कली, हग बद किए, शिथिल, पटाक में,

वासती निशा थी

छंदः चेत्र मे प्राप्त हुई स्वतंत्रता ही से संतुष्ट न हो पत जी ने लिंगों के विषय मे भी स्वतत्रता बरती है । श्राप लिखते हैं—

मैंने अपनी रचनाओं में, कारणवश, जहाँ कहीं व्याकरण की लोहे की कडियाँ तोड़ी हैं, यहाँ कुछ उसके विषय में लिख देना उचित सममता हूँ ! मुक्ते अर्थ के अनुसार ही शब्दों को स्त्रीलिंग, पुँक्तिग मानना अधिक उपयुक्त लगता है। जो शब्द केवल स्रेकारात इकारात के स्रनुसार ही पुॅल्लिंग स्रथवा स्त्रीलिंग हो गए हैं, 'स्त्रौर जिनमें लिग का स्त्रर्थ के साथ सामंजस्य नहीं मिलता, उन शब्दो का ठीक ठीक चित्र ही आँखों के सामने नहीं उतरता, श्रीर कविता में उनका प्रयोग करते समय कल्पना कुठित सी हो जाती है। वास्तव में जो शब्द स्वस्थ तथा परिपूर्ण क्यों में बने हुए होते हैं उनमे भाव तथा स्वर का पूर्ण सामजस्य मिलता है, स्त्रौर कविता में ऐसे ही शब्दों की श्रावश्यकता भी पड़ती है। मुभे तो ऐमा जान पड़ता है कि यदि सस्कृत का दैवता शब्द हिंदी में आकर पुँल्लिंग न होगया होना तो स्वय देवता ही हिन्टी कविता के विरुद्ध हो गए होते। प्रभात के पर्यायवाची शब्दों का चित्र मेरे कामने स्त्रीलिंग में ही ब्राता है, चेष्टा करने पर भी मैं कविता मे उनका प्रयोग पुँ लिंग में नहीं कर सकता ।.. "वूद" "कंपन" ब्रादि शब्दो को मैं उभय जिंगों में प्रयुक्त करता हूं। जहाँ छोटी सी बूंद हो वहाँ स्नीलिंग, जहाँ वडी हो

वहाँ पुॅिल्लग, जहाँ हलकी सी हृदय की कपन हो वहाँ स्त्रीलिंग जहाँ जोर जोर से घड़कने का भाव हो वहाँ पुॅिल्लंग।

पत जी के ये विचार युक्तिसंगत हैं अथवा असगत इस विषय में यहाँ वाद-विवाद नहीं करना। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आधुनिक युग के कवियों में स्वातच्य की प्रवृत्ति उद्दाम हो रही है और उनके लिए क्या भाव और क्या कला, किसी भी पत्त में नियमों में वँधना असहा हो रहा है। जिस प्रकार किसी जाति अथवा राष्ट्र के धारावाहिक इतिहास में ऐसे प्रसंग अनिवार्यक्ष से आया करते हैं, इसी प्रकार उस इतिहास के वागात्मक प्रकाशनक्ष्य साहित्य में भी उनका आना अनिवार्य होता है। भारत का वर्तमान जीवन उथलपुथल का जीवन है; फलतः हमारे साहित्य में भी जिधर देखों उधर ही उथलपुथल मची दीख पड़ती है। निश्चय से क्रांति के पराकोटि पर पहुँच चुकने पर शांत जीवन के दर्शन होगे, तव हमारा साहित्य भी अपने आप संयत तथा परिपूर्ण हो जायगा।

अंग्रेजी की विपयिप्रधान किवता को विद्वानों ने उसके संस्थान (structure) उसमे दीखने वाली भावपत्त के प्रति कलापत्त की अधीनता और उसमे व्यक्त होने वाले किव के व्यक्तित्व की दृष्टि से अपने वर्गों में विभक्त किया है। कहना न होगा कि हमारं किवयों की रचनाएँ अभी उतनी संयत तथा परिष्कृत नहीं हो पाई है; इसलिए यहाँ इस दृष्टि से उन पर विचार करना भी अनुपयुक्त प्रनीन होता है।

## कावीता और आधानिक जगत्

वर्तमान युग परिवर्तन का युग है। किसी एक देश, एक जाति अथवा एक अंगी में ही नहीं, अपितु एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब जगह, सभी जातियों और सभी अंगियों में परिवर्तन का दौर चल रहा है। न केवल मौतिक, अपितु मानसिक तथा चारित्रिक जगत में भी इसका चक्र अनवरत घूम रहा है। प्राचीन मर्यादाएँ दूट रही हैं, चिरंतन विचारधाराएँ सूख रही है; पुराने सघटनों का कायाकल्प हो रहा है; जीवन की निभृत शक्तियाँ, जो अब तक अव्यक्त पड़ी थीं, प्रवलता के साथ अप्रसर हो रही है और परिवर्तन के इस उहाम प्रवाह की हमें इयत्ता नहीं दीख पडती। आज हमारा जीवन प्राचीन प्रथाओं के खँडहरों में बीत रहा है। इन खँडहरों के धूलिपटल के मध्य में से हमे एक नवीन जगत् की काँकी दिखाई देती है।

१६ वीं सदी—जो हम से कभी की बिछुड चुकी है और जिसकी हित्र वीं सदी का इतिकर्त न्यता को अब हम केवल उसके प्रतिबिम्ब हिए को एए में देख पाते हैं—सिद्धातों और उनके प्रति होने वाले अनुराग का युगंथा। इस के पोषक सिद्धातों में प्रमुख थे राजनीति, इतिहास की आगिक सित्त और विज्ञान के द्वारा भौतिक जगत् पर विजय प्राप्त करना। इन मतन्यों ने १६ वीं सदी पर अपनी एक ऐसी छाप लगाई थी जिसके दर्शन हमें उससे पहले की सिद्यों में नहीं होते। इन्हीं सिद्धातों को हम आज तक उन्नित और उत्थान के नाम से पुकारते आए हैं। उन्नित के साथ साथ परिवर्तन का आना अवश्यंभावी था, किंतु परिवर्तन का यह दौर किसी परिवर्तन के लिए न आ उन सिद्धांतों के सस्थान के लिए आया था। इसी परिवर्तन का नाम हमने विकास रखा था, हमारे विज्ञान

का मूलमंत्र सचमुच यही था। विकास को हम ने उन्नति समभा था और इसी के आधार पर यूरोपीय नेताओं ने उदार दल (Liberalism) की स्थापना की थी। सचेप मे १६ वीं सदी एक आशा का युग था। हमे प्रतीत होता था कि आने वाला युग सुवर्ण युग होगा।

एक पीढ़ी पहले मानवीय जगत मे एक और परिवर्तन आया।
नवीन विचारों की धारा पुराने विचारों की धारा से, जिस मे से
उसकी उत्पत्ति हुई थी—कटकर अलग वहने लगी; क्योंकि विचारों मे
भी अन्य आंगिक वस्तुओं की नाई विकास का होना स्वाभाविक है।
१९ वीं सदी के सिद्धांतों मे से कतिपय सिद्धांत कुछ अंशो मे नष्ट हो
गए, कुछ मे निरर्थक वन गए और कुछ इतने परिवर्तित तथा परिविवित हो गए कि आज हमारे लिए उनका पहचानना कठिन हो गया
है। दूसरे शब्दों मे विकास के नियम ने १९ वीं सदी के सिद्धातों को
भी अञ्चता न छोड़ा। विकास के इस सिद्धांत मे हमे विकास के नही,
आपितु अपने शासक और नियता के दर्शन हुए। क्योंकि विकास की
इस प्रगति पर हमारा नियंत्रण नहीं है; इसकी आधी के सामने सभी
पुराण प्रथाएँ, सारी ही चिरतन रूडियाँ, भागी चली जा रही हैं।

विकास की यह शक्ति अजेय है। उन्नित और प्रगित का नाम हम
अब भी लेते हैं, किंतु उन्नित के विचार, जो आज
हमारे मन में हैं, उन्नित की उस भावना से सुनरां
की उन्नित की
परिभाषा में भेद
चार चाट लगाए थे। उनकी दृष्टि में उन्नित का
आश्य था सुधार और भद्रभावन। उनके मत में उन्नित के द्वारा
मानव समाज त्वरा के साथ अपने दैविक दाय की ओर अप्रसर हो
रहा था और उसके उस टाय में संसार की अशेष विभूतियों का

वर्गींकरण था। किंतु आज हमारा दाय—जो हमारे सामने विखरा सा पड़ा है—यथार्थ दाय न हो एक प्रकार का अनिर्वचनीय भार है, हमारी पीठ पर कस कर बँधी एक बोमें की गठरी है। बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने संसार पर शासन करने वाली शक्ति को संबोधित करके कहा था "भगवन्! तूने मनुष्यों की सख्या में भरपूर वृद्धि की है, किंतु उनके सुखों को आगे नहीं बढाया।" वह अज्ञेय शक्ति, वह अन्तर्गल नियति अपनी प्रगति में प्रमत्त हुई हमें वलात् अपने आगे धकेले ले जा रही है, जिसका परिणाम यह है कि आज जनता में यह विश्वास दिनोंदिन घर करता जा रहा है कि ससार में उन्नति, कम से कम अपने पुराने आर्थ में, कोई तत्त्व ही नहीं है।

श्राज से पहले भी लोगों ने उन्नति का जीवन के श्रटल नियम के रूप में खड़न किया था, किंतु उन लोगों का हम से इस वात में अंतर था, क्यों कि वे अपने इस सिद्धात पर आचरण भी करते थे। वे इस वात पर अपना सर्वस्व बार देते थे कि उन तत्त्वों या सिद्धांतों में— जिनमे उनकी आस्था थी-किसी प्रकार का परिवर्तन न आने पावे। मध्ययुग का रहस्य इसी चेष्टा मे था। नवविद्वेषी ( अर्थात् कसर्वेटिव ) अथवा समाज मे उन्नतिप्रतिरोधी अग (reactionary) का काम यही था; वे १८ वीं सदी मे होने वाली बौद्धिक क्रांति के विरुद्ध श्रीर उसके पञ्चात् आने वाली औद्योगिक क्रांति और अंत मे राजनीतिक. वैज्ञानिक तथा सामाजिक क्रांति के विरुद्ध बराबर लडते रहे, चाहे अंत में जाकर उनके वे प्रयास विफल ही क्यों न रहे हों। किंतु नवविद्वे-षिता का यह आदोलन भी-अपने पुराने अर्थ में- आज कोई बल-शाली तथ्य नहीं रह गया है। परिवर्तन को सभी ने अजेय शक्ति के रूप में सिर-माथे रख लिया है। सभी के मन मे परिवर्तन की श्रमि-लाषा घर कर चुकी है और संप्रति दीख पड़ने वाली अशांति तथा

उठाऊपन के मूल से एकमात्र परिवर्तन की यही अंधी इच्छा काम करती दीख रही है।

इस उठाऊ परिस्थिति के उत्पन्न करने मे अनेक शक्तियों का हाथ है। वातायात के वैज्ञानिक साधनों ने देशविदेश का श्रंतर मिटा दिया है। फलतः यदि कोई वात किंसी एक देश अथवा जाति पर घटती हैं तो उसका सभी देशो और जातियों पर समान प्रभाव पडता है; किसी एक देश अथवा जाति मे आने वाले परिवर्तन का आवेग कुल तोड़कर सभी देशों और जातियों में समानरूप से प्रवाहित हो पड़ता है। अतीत घटनाओं के लेखों और ऐतिहासिक अनुसंधाताओं के प्रयहों ने जनता को अतीत की वहार फिर से दिखा दी है, और वे सभी लेखावलियाँ, जो ऋाज तक ऋव्यवस्थित दशा में पड़ी रहने के कारण किसी एक देश अथवा जाति को ही प्रभावित करती थीं, अब सप्तार की सामान्य निधि वन जाने के कारण श्रखिल विश्व पर श्रपनी मुद्रा लगा रही है। अतीत मे होने वाले संख्यातीत परिवर्तनों के परिज्ञान ने जनता के मन में परिवर्तन का उन्माद भर दिया है, यहाँ तक कि ष्यव उन्हें कुछ भी परिवर्तन से परे नहीं दीखता, श्रौर स्वय जीवन ही परिवर्तनों की एक शृखलामात्र प्रतीत होने लगी हैं। मूर्त विज्ञान के विकास और यंत्रकला की विष्वक् विभूति ने यह जता दिया है कि परिवर्तन दा यह सिद्धात कहाँ तक पसारा जा सकता है और कहाँ तक इसे निर्धारित लद्य तथा अवेद्यित ध्येयो की अवाप्ति में संबद्ध किया जा सकता है। परिवर्तन के इन सब उपकरणों के साथ इसको सपन्न करने वाले उस उपपादक पर भी ध्यान दीजिए, जो हैं तो न्वय श्रभावात्मक, किंतु जिसने परिवर्तन को श्रप्रसर करने में सब से अधिक सहायता दी है, और वह है धर्म का अपने परंपरा-गत अर्थ में, इस जगत् से प्रयाण कर जाना। सभी जानवे

हैं कि धर्म शब्द का परंपरागत अर्थ विधान और निपेध है; इसका मूल एक अनिर्वचनीय भय में है और इसका प्रमुख पृष्ठपोषक दंड है। एक बार संस्थापित हो चुंकने पर धर्म सब प्रकार की नवविद्वेषी शक्तियों का मुखिया बन बैठा था। समाज के विचारों तथा तज्जन्य कियाकलाप की धारा पर इसकी सब से प्रवल थाम थी।

परिवर्तन के इन सब स्रोतों ने मिल कर परिवर्तन की ऐसी संकुल त्रिवेणी बहाई कि आज हमें स्वयं परपरागत जीवन भी इसमे हूं बता दीख पडता है; जिसका परिणाम यह है कि इस समय हमारे संमुख जीवन का कोई भी स्थिर आदर्श नहीं दीख 'पड़ता। आज परिवर्तन के प्रकार की नोक किसी विंदुविशेष पर न ठहर चारों आरे त्वरा के साथ घूम रही है; फलतः उसके द्वारा हम किसी भी लच्य को नहीं निर्धारित कर सकते। आज जीवन के दिग्दर्शकयंत्र का चुबक गल कर बह चुका है; यह हमे दिशाओं के परिज्ञान मे तिनक भी सहायता नहीं देता। संचेप मे वर्तमान युग सभ्रम श्रीर संकुल का युग है; आज हम अपनी आँख खुलने पर अपनी चिरतन आशाओं को दलित हुआ पाते हैं; आज हमारे चिरपरिचित सिद्धात एक एक करके अकिंचित् की भोली में समाते दीख रहे है। जागरण के इस फुटपुटे ने हमारे मन में यह बात बिठा दी है कि क्योंकि हमारे अमेयों की परिधि अनत है इसलिए हमे उनका ज्ञान ही नहीं हो सकता श्रीर क्योंकि हमारे कर्तव्य का चेत्र श्रपरिमित है इस लिए उसे कर ही नहीं सकते।

श्रस्तव्यस्तता तथा ससव की इस परिस्थित में आवश्यकता है विसी ऐसे तत्त्व की, जो इसके मध्य रिथरता तथा शांति उत्पन्न कर सके, जो पहाड़ों उछलने वाले इस समुद्र में जीवननौका को ध्रुव बना सके। स्थिरता युग में जीवन का और संस्थान का यह आदर्श हमे अपने परिष्कृत एकमात्र सहारा रूप में इतना किसी भी लिलत कला से नहीं प्राप्त हो किता है सकता जितना कि किवता से। क्योंकि हम पहले देख चुके है कि किवता का मर्म है आदर्श को उद्भावित करना, अपनी कालपिनक दृष्टि से अंध जगत् की तली में बहने वाले विन्यास तथा सौंदर्थ की, सत्य तथा ऋत की उत्थापना और अपनी निर्माण्मयी वृत्ति द्वारा उसको कांदिशीक हुए मर्त्यसमाज के संमुख ला खड़ा करना। किवता मौलिक सत्य का उत्थान करके निराशा का प्रतीकार करती है, वह जीवन के संकुल प्रवाह की तली में संनिहित हुए विन्यासयुक्त सौंदर्थ की झांकी दिखाती है। यह शीर्ण हुए जीवन पट को फिर से चुन देती है; यह उसके विकीर्ण तंतुओं में पीयूष का संचार कर देती है, यह जीवन के आश्चय तथा लक्ष्य में नवीनता ला देती है।

यहाँ इस बात का निदर्शन करा देना अनुचित न होगा कि अतीत के कवियों ने इस कर्तव्य को कहाँ तक पूरा किया है, श्रोर किस प्रकार उन का निर्माणमय प्रभाव उनके अपने समय, देश श्रोर जाति तक ही परिसीमित न रह उनके पीछे श्राने वालों युगों, इतर देशों, जातियों, सभ्यता श्रोर संस्कृतियो पर मुद्रित होना चला श्राया है। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि किस प्रकार भारत की धर्मप्राण वैदिक कविता नं, युग-युगांतरों तक दास्य की जंजीरों में जकड़ी हुई श्रार्यजाति के

मंमुख आदर्शमय जीवन का प्रतिरूप खडा करके उसकी रत्ता की है। हीव्रय जाति की वार्मिक कविना, छाज भी, दूसरी भाषाओं में अन्दिन हो, विभिन्न मस्तिष्कों से निकले विविक्त ज्याख्यानों से श्रलंकृत होकर न केवल ससार के कोने कोने मे फैली हुई हीवयू जाति का ही संरत्तरण कर रही है, श्रिपितु वह संसारभर के ईसा-नुयायी मनुष्यवर्ग का कंठहार वनी हुई है । इलियड और श्रोडेसी नामक महाकाव्यों का रचयिता होमर कवि प्रकांड शिच्क श्रौर एक प्रकार से प्राचीन श्रीस का निर्माता था; हम देखते हैं कि किस प्रकार प्राचीन मीस से पीछे त्राने वाली त्राज तक की पीढियों पर उसका सिका समानरूप से छपा चला आता है और आज भी वह विकसित मानवजाति को कर्तव्यमय जीवन का आदशे दिखाने से पीछे नहीं हटता। अपनी श्रमर रचनात्रों में लेटिन जाति तथा रोमन साम्राज्य का प्रतिरूप उपस्थित करके उसकी व्याख्या करने वाला अनागतद्शीं वर्जिल महाकवि आज भी ससार में इस वात के लिए पूजा जाता है कि किस प्रकार रोमन राजनीतिज्ञ, न्यायाध्यायी तथा प्रवयकों के साथ एकस्वर हो उसने अशेष रोमन जगत् मे घर करने वालो विन्यासयुक्त सभ्यता का निर्माण किया और उसे चतु विक् के संसार में फैलाते हुए भविष्य मे आने वाली पीढियों तक पहुँचाया। यही वात संसार के अन्य महाकवियों पर चरितार्थ होती है। आज भी अप्रेज जाति महाकवि चौलर को आदिम नवजनन से उद्भूत होने वाले जीवनविस्तार का व्याख्याता वता कर आदर के साथ स्मरण करती है। अग्रेजों के अनुसार वह महाकवि आधुनिक इगलैंड का अभि-नंदक था। महाकवि स्पेंसर ने एलीभवेथन युग के सिद्धातों को मुखरित करते हुए उस युग की कर्मण्यतामयी प्रवृत्ति को बल के साथ अनु-प्राणित किया। मिल्टन ने अपने देशवासियों पर चरित्र के उस सिद्धात, विश्वास तथा नियम को छांकित किया जो छागे चलकर पवित्रतावाद ( Puritanism ) का आधार वना । अपेन्नाकृत हाल के युग में महाकवि शैले ऋौर वायरन से उन सिद्धांतों तथा आदशीं

का प्रतिरूप खड़ा करके जनता को स्फूर्तिमयी बनाया जो फ्रांस की राज्यक्रांति के मूल में सनिहित थे। इनसे एक पीढ़ी पीछे महाकवि न्त्राउनिंग ने अपनी अमर रचनाओं मे उस उदारतावाद की उद्बोधित किया, जो समाज, राजनीति तथा उद्योगनेत्रों मे उदारता स्थापित करता हुआ १६ वी सदी का सब से वड़ा उपपादक बना । कविता की इस निर्माणम्यी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए जब हम भारत की ऋोर अग्रसर होते हैं तब यहाँ भी हम अपने संमुख रामायण और महाभारत में उसी आदर्श का प्रतिरूप उत्थित हुआ पाते हैं जो सदा-काल से इस देश का कठहार रहता आया है । आदर्शवाद की यह धारा हमे भाव, कालिदाच तथा भवभूति आदि कवियों की रचनाओं मे कभी मस्यण तथा सुनह्ली बनकर दीख पड़ती है तो कभी गंभीर तथा गहन आशयवाली बनकर प्रवाहित होती दृष्टिगोचर होती है। -आदर्शवाद का यही दाय हमें हिंदी कविता में पहले से भी कही अधिक भव्यरूप में सपन्त हुआ दीख पडता है। यदि कवीर की इगड़गी में वजने पर इस त्रादर्शवाद के संगीत की उदात्त लहरी कुछ भौडी पड गई है तो तुलक्षी के विश्व जनीन नगाडे पर आ वह वहुत ही गंभीर तथा शौढ संपन्न हुई है। यू की वी गा मे पड कर तो उस पर चाँद ही लग गए है। इनके पीछे रीतिकाल के कवियों की रचनाओं मे पहुँच कर उस आदर्शवाद ने कामिनियों के कुचकपोल-कर्दम मे कीलित होकर भौतिक सौंदर्य के उस चुभते हुए प्रतिरूप को हमारे सामने रखा है जो न चाह्ने पर भी हमारे मन मे टीस च्योर सीत्कार भर देता है और हमे किंचित्काल के लिए उद्दिष्ट पथ से विचलित सा कर देता है। इसके पश्चात आधुनिक कवियों न श्रपने परिवर्तित वातावरण में परिवर्तमान जीवन के जो प्रतिहरप उपस्थित किए हैं उनमें हम अपने सामने घटने वाली सभी भट्य नया भौडी वातों को खचित हुआ पाते हैं।

किवयों का कभी खंत नहीं होता और संभव है हमारे ख़ांछु-निक किवयों में से ही कुछ कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कालिदास और कबीर सिद्ध हों और उनकी रचनाएँ हिंदी जंगत में अमरता को प्राप्त कर ले। किवत्व का आदर्श और उसकी आवश्यकता तो आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसी पहले युगों में थी और इस प्रकार की सभी दृष्टियों से विचार करने पर किवता का अनुशीलन मानवीय संस्कृति का प्रमुख अंग बन जाता है और उस की कला का अभ्यास मानवीय कर्मशीलता का एक मौलिक अवयव हो जाता है।

महान् किवयों की वृत्ति (function) में सदा से भेद रहता आया है। जब कि वे सभी, कवि होने के रूप में जीवन के आदर्श का निर्माण करके उसे अपनी रचना में खचित करते है, उनके द्वारा उतारे गए जीवन के दो आदर्श कभी एक से नहीं उभरते, क्योंकि ये आदर्श जीवनपट पर तूलिका चलाने वाली उन वैयक्तिक प्रतिभाओं के निर्माण है जो जीवन के साथ तादात्म्य सबध से विद्यमान होने के कारण, जीवन के ही समान संकुल, विशद तथा अत्यंत विभिन्न चनी रहती हैं । इसीलिए सेंटपाल ने कहा है - कि जीवन के व्याख्यान 🗸 विभिन्त है, कितु आत्मा एक है। दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया किसी वस्तु का न्याख्यान, कभी भी एक सा नहीं होता ख्रौर ज्याख्येय सामग्री कभी भी दो कलाकारों के संमुख एक सी वन कर नहीं आया करती । फलतः कविता का काम भी कभी पूरा नहीं हो पाता। कविता है जीवन के आशय की समनुगत₋तथा अनंत सकलता (integration); श्रौर जब कि श्रतीतकालीन कविता हमारे लिए एक अनमोल पैतृक दाय है, वर्तमानकाल की कविता हमारे लिए सव से बड़ी त्र्यावश्यकता है । कुत्र किव निसर्गतः भविष्य के उद्बोधक

हुए हैं तो दूसरों के लिए उनका ध्येय अतीत को उद्मावित करके उसे वर्तमान का अवयवं वनाना रहा है। कुछ ने वर्तमान पर आकर श्रीर सौंदर्य को मुद्रित करते हुए हमारे समन्न उन वस्तुश्रों श्रथवा तथ्यों के प्रतिरूप उपस्थित किए है जो हमारे अत्यंत समीप हैं। इस प्रकार कवीर का महत्त्व उसकी इस दिन्यदर्शिता में है कि उसने अपने युग से आने वाली वातों के प्रतिरूप हमारे समुख उपस्थित किए है; उसने अपनी सर्चलाइट से भविष्य के उस सुदूर गर्भ को उद्भासित किया है, जो आज भी समाष्टिरूपेण हमारे समुख नहीं आ पाया। दूसरे कवि कला की दृष्टि से उससे अधिक प्रवीण होने पर भी उतने ख्यातनामा न हो सके, क्यों कि उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय जीवन के उन निभृत कोनो को वनाया था, जहाँ हम कभी ही जाते है, अथवा जहाँ पहुँचने पर हमे पहाड़ खोदकर चूहा हाथ लगा करता है । सृष्टि की इस सकुल वेगवती धारा को और मनुष्यसमाज पर पड़ने वाले इसके प्रखर प्रभाव को पहचानना और उसे निरूपित करना कविता के अनुशीलन का एक भाग है और कविता की भी अपेक्षा यह है सभ्यता के अध्ययन का एक अंग। संसार को समिष्टरूपेण पहेचानने के साधनों में कविता प्रमुख है; संसार के साथ उचित व्यवहार करने, इसके मूल पर आधिपत्य स्थापित करने और इसकी अनवरत गति को वश में करने के संभारों में कविता सब से प्रधान है!

मानवीयता श्रथवा जीवन के मार्मिक श्रंशों के साथ संवध रखने वाले श्रिश्च नुशीलन का—उस श्रनुशीलन का जो विचार, भावना तथा कल्पना में श्रनुस्यूत है—पर्यवसान कविता में हैं। श्रीर यहाँ यदि हम कविता पर, श्राधुनिक जीवन के साथ होने वाले इसके सर्वंध को ध्यान में रखते हुए विचार करें तो कुछ श्रशासंगिक न होगा । हमने अभी कहा था कि वर्तमान जगत् का प्रमुख लच्च उसका परिवर्तन की मँवरों मे फँसा रहना है। उन अनेक शिक्तयों मे से—जो समवेत होकर इसकी सचेष्ठता में त्वरा उत्पन्न कर रही है—हमें दो एक हिंको लेकर विचार करना होगा। ये शिक्तयाँ, (उदाहरण के लिए) है विकान की प्रधानता और व्ववसाय की संक्रलता। आइए, अव इन दोनों के साथ होने वाले कविता के संबंध को ध्यान में रखते हुए कविता और उसकी दृत्ति पर विचार करें।

## कविता और विज्ञान

विज्ञान का जन्म आधुनिक युग मे हुआ है और छुछ दिनों से इसके विकास में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। पिछली दो एक पीढ़ियों में विश्वविद्यालयों की उच्च श्रेणियों में इसका पठन पाठन आवश्यक वन गया है। जनता की मांगों को पूरा करने के लिए चारों और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ खुल रही है। विज्ञान को अध्ययन का प्राचीन विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश हो रहा है और नवीन विश्वविद्यालयों में तो शिच्चा का प्रमुख अग ही विज्ञान वन गया है। विज्ञान के पृष्ठ-पोषक इतने पर ही संतुष्ट न हो इसके लिए इससे भी कहीं वड़ी माँगे पेश कर रहे है। उनका कहना है कि विज्ञान के शिच्चण का अभी उतना संतोपजनक प्रवंध नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए, और उन विपयों को, जिनका महत्त्व विज्ञान के संमुख नहीं है और जिनकी आधुनिक युग में अपेचाकृत न्यून आवश्यकता है— आवश्यकता से कहीं अधिक महत्त्व दिया जा रहा है।

किसी अंश में इन माँगों की पूर्ति की जा चुकी है। वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधानों पर विपुल धनराशि व्यय की जा रही है। शिक्षण के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हो चुका है। विद्यालय तथा महाविद्यालयों की पाठ-विधि में विज्ञान का पर्याप्त प्रवेश हो चुका है। भिन्न भिन्न विपयों के अध्ययन में निरीक्षण, प्रलेखन तथा परीक्षण के वैज्ञानिक ढग म्बीकार किए जा रहे हैं और इस प्रकार शनें। शनें। विज्ञान मानवीय संस्कृति का एक वडा स्तम वन रहा है। किंतु दुर्भाग्यवश उक्त परिवर्तनों का प्रवेश स्वागत के साथ न होकर

वैमनस्य के साथ किया जा रहा है। किसी ऋंश तक विज्ञान के पृष्ठ-पोपकों की मांगो मे कठोरता होने खोर दूसरे खंशों मे पुराण पाठावलि के पुंजारियों की नवविद्वेषिता तथा रूढ़ि में धँसी आस्था के कारण दोनों दलों में एक संघर्ष सा उठ खड़ा हुआ है। लोग सोचते है कि विज्ञान श्रीर कविता का वैमुख्य मौलिक है। दोनों ही पन्नों ने मानवीय ज्ञान के साकल्य और उसकी विभिन्न विधात्रों में दीख पड़ने वाली पारस्परिक सहकारिता को भुला रखा है। इस वादविवाद मे एक श्रोर खड़े है व्यवस्थित लाभ ( vested interests ), पुराण रूढियाँ श्रौर त्रसूया तथा ईर्घ्या के वे भाव जो रूढिविशेष मे पले हुए तथा जीवन के प्रतिरूपविशेष में धँसे हुए मनुष्यों के मन में स्वभावतः एक नवीन वस्तुं के विरुद्ध उत्पन्न हो जाया करते है। इसके दूसरी श्रोर हैं उक्त व्यवस्थित लाभों श्रौर रूढियों के विरुद्ध खड़ी होने वाली क्रांति, नवविद्वेषिता से उत्पन्न होने वाली प्रवाहदीनता का प्रत्याख्यान, श्रौर जीवन की नवीन श्रावश्यकतात्रों तथा उनको पूरा करने के साधनों की वलपूर्वक पृष्टि। किंतु विज्ञान श्रौर ललित कलाश्रों— श्रौर विशेषत: कविता के मध्य होने वाला यह द्वंद्व मानवसमाज के लिए भयावह है । राष्ट्र के सर्वाङ्गीण जीवन की व्याख्या के लिए विज्ञान और कविता दोनों ही की समान रूप से आवश्यकता है। यदि विज्ञान में राष्ट्र का भौतिक रूप खचित है तो कविता में उसका श्रात्मा तरगित होता है। यदि नियतियची के चगुल मे फेंस चतिवचत हुए मानवसमाज को विज्ञान श्रपनी मरहमपट्टी से स्वस्थ बनाता है तो कविताकामिनी उसे ऋपँनी कलित काकलि सुना उसके मन मे श्राशामय जीवन का संचार करती है। जीवन के लिए दोनों ही की समान रूप से आवश्यकता है और दोनों ही जीवनपुष्प के सर्वाङ्गीगा प्रस्फुटन मे एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिचापद्धति मे दोनों के सामंजस्य मे ही राष्ट्र का कल्याग है।

कंविता स्रौर विज्ञान का सामजस्य

ध्यानपूर्वक देखने पर ज्ञात होगा कि उक्त सामंजस्य के स्थापित हो जाने पर किस प्रकार विज्ञान कविता को पुष्टि प्रदान करके उसे उत्तान खडी करता है श्रीर किस प्रकार कविता विज्ञान में अपनी मधुर कूक फूक कर उसके भौतिक कलेवर को मसृगा तथा कांतिमय बना

देती है। विज्ञान श्रपने नव नव श्राविष्कारों श्रोर उनसे उत्पन्त हुई वहुविधता मे चमचमाते हुए, जीवनतंतुत्रों को कवि के संमुख प्रस्तुत करके उसकी कविता को विश्वजनीन वनाता है। यह उसकी कल्पना-शक्ति और उसके मनोभावों को प्रथाओं और रूढियों की संकुचित प्रशालियों से निकाल उन्हें स्रष्टा के सततस्पदी, बहुमुखोन्मेषी जगत् का पारखी बनाता है। विज्ञान के स्रभाव में कवि की जो प्रतिभा भव्य होने पर भी श्रानियत्रित होने के कारण कभी यहाँ कभी वहाँ उचाट हुई फिरा करती है वही अपने ऊपर विज्ञान का मुलम्सा फिर जाने पर जीवन के मानसरोवर में एक गंभीर, प्रसन्न तथा विशद गति से सचार करने वाली राजहंसी बन जाती है । अब उसकी आँख न केवल श्रात्मिक जगत् के विश्लेषण में ही सलग्न रहती है श्रिपितु वह भौतिक जगत् के संश्लेपण में भी प्रवीण वन जाती है, क्यों कि विज्ञान श्रीर कविता—श्रपने श्रपने चेत्र के भिन्न होने पर भी—है दोनों समानरूप से उत्पादक शक्तियाँ। दोनों का ध्येय है मानवसंस्थान के तथा मनुष्य के आश्रयभृत इस जगत् के अतस्तल में वहने वाले सौंदर्य तथा ताल के नियमों को उद्भावित करना। श्रीर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ कवि की प्रतिभा को विज्ञान के मुलम्मे से चार चाँद लगने चाहिएँ छोर उसकी रचना में उसके प्रवेश से परिपूर्णता छानी चाहिये वहाँ दूसरी छोर कविता के प्रवेश से वैज्ञानिक बुद्धि में माधुर्य की उत्पत्ति होकर उसमें सरसता भर जानी चाहिए।

यदि हम इस दृष्टि से इतिहास का अनुशोलन करें तो हमे- ऐसे उदाहरण यूरोप में मिलेंगे, जहाँ विज्ञान श्रीर कविता त्रातीत इतिहास में दोनों ने साथ मिलकर जीवन की व्याख्या की है। कविता श्रीर प्राचीन ग्रीस ने विज्ञान को जन्म दिया था श्रीर साथ विज्ञान का ही कवित्वकला का विकास भी उसी देश में हुआ साहचर् था। एथेनियन कविता की उत्पत्ति—जो आज तक शिचित समाज की हृत्स्थिलियों को अपनी पीयूपवर्पी से अनुपाणित करती आई है—उस युग में हुई थी, जब कि श्रीस में विज्ञान का, अर्थात् वस्तुजगत् के आशय तथा उसके पारस्परिक संबंध को हुंड निकालने की इच्छा का सूत्रपात हो रहा था। इसमे सदेह नहीं कि उस समय भौतिक विज्ञान अपने शौशव में ही था, किंतु उसके मूल मे काम करने वाली गवेषणी दुद्धि को पर्याप्त प्रगति मिल चुकी थी और भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण तो भली भाँति प्रस्फुट भी हो चुका था।

जिस प्रकार ग्रीस में उसी प्रकार रोम में भी लुकेशन की विश्वजनीन कविता का जन्म—जिसमें पहलेपहल लेटिन कविता ने अपना
परिपूर्ण सौंदर्य लाभ किया था—एिक्यूर के विज्ञान से हुआ। था,
और एिक्यूर के दर्शन में न केवल चरित्र की मीमांसा की गई थी,
अपितु उसमें प्रकृति के नियमों को निर्धारित करने और मौतिक
जगत के निर्माण तथा उसकी प्रगति के वैज्ञानिक सिद्धांतों को खोज
निकालने का भी बहुत ही स्तुत्य प्रयत्न किया गया था । लुकेशन ने
विज्ञान के प्रति उत्पन्न हुई अपनी इस उत्कट उमग को अपनी किवत्वकला का आदर्श बनाया था । वर्जिल ने अपने उस प्रख्यात संदर्भ
में—जिसमे अपने जीवन का आदर्श सपुटित किया है—मेधा की
अधिष्ठात्री देवी से इस बात की भिन्ना इतनी नहीं मागी कि वह उसे

कविजगत् के अंतरंग में निहित हुए सौंदर्य का अथवा अपने देश, नदी, जंगल तथा प्राम्य प्रदेशों का पुजारी बनावे जितनी कि इस बात की कि वह उसे मौतिक जगत् के उपादान का तथा विश्व के विन्यास और उसके नियमों का चितेरा बनावे। कविता के उस पार और उसकी अंतस्तली में विज्ञान का आश्चर्यकारी प्रकाश निहित है और एकमात्र विज्ञान की मीमांसा से ही मनुष्य अपनी दैविकदाय का भोगी बनता हुआ, नियतियत्ती पर अधिकार पाकर भय से स्वतत्रता प्राप्त कर सकता है।

नवजनन के युग में भी विज्ञान और किवता साथ मिलकर चलते दिखाई दिए हैं। मिल्टन—जिसमें कि इंग्लिश किवता सर्वातमना प्रस्फुटित हुई थी और जिसमें किवत्वकला ने पराकोटि का परिष्कार पाया था—संगीत और ज्योतिष विज्ञान का ज्युत्पन्न पंडित था। उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोग ने उसकी किवता के कलेवर पर जगह जगह सर्चलाइट फेक कर उसे अनोखे रूप से जगमगा दिया है। अपने पैरेडाइज लास्ट में उसने केवल एक ही ज्यक्ति का नाम लिया है, और वह ज्यक्ति अर्थात् गेलिलेओ साहित्यसेवी न होकर भौतिक विद्या तथा ज्योतिप शास्त्र का विद्यस पंडित था। यदि कहीं मिल्टन अपने कान्त से दो सो वर्ष परचात् उत्पन्न हुए होते तो हमें निरचय है कि वे अपनी रचना में डार्विन का नाम संमिलित करके उसे और भी अधिक सुशोभित करना पसंद करते।

जिस प्रकार यूरोप में इसी प्रकार प्राचीन भारत से भी हमें विज्ञान का किता की सामजस्य स्थापित हुआ दृष्टिगत होता है; और यह निश्चय है कि प्रातःकाल के समय, उपरानी की सुनहरी पिचकारी से निकल विश्वव्यापी नीलाम्बर पट पर पडने वाले विविध रगों को अपनी

जीवनमऔ तृलिका से चीतकर विश्व के स्फूर्तिमय आत्मा को कीलित करने वाला वैदिक ऋषि यदि पहुँचा हुआ कवि था, तो वह साथ ही उन सब विभूतियों के स्रोत को, उनके मूल में निहित हुए आत्मतत्त्व को खोज निकालने के कारण यथार्थ वैज्ञानिक भी था। महाकवि भार, ग्रश्वघोष, कालिदास तथा भवभूति की रचनात्रों में जहाँ हमें बहु-मुख जीवन के नानाविध प्रतिरूप उभरे हुए दीख पड़ते है वहाँ हमे उन भी कृतियों मे भाषाविज्ञान आदि की भी अनेक पहेलियाँ विवृत हुई दीख पड़ती है। और यदि गोसाई तुलसीदास की कविता में विश्व-मुखी जीवन के स्रमर तत्त्वों की श्रमर उत्थानिका संपन्न हुई है तो उनके रचे मानस में आत्मज्ञान की भी अनुपम छटा संपन्न हो आई है। श्रौर कौन कहेगा कि जीवन के सरल तथा उदात्त तत्त्वों को टूटे फूटे इंदों तथा शब्दों, मे मुखराने वाले कवीर के उत्तान उपदेश मे हमे स्वय विश्वातमा के उच्छ्वसन की ध्वनि नही सुनाई पड़ती ख्रौर किस की कल्पना मे यह बात कभी आई है कि अंधराज स्रदास की, निर्देय प्रेमी श्रीकृष्ण द्वारा मधुवन की ऋजु वालाओं पर की गई मीठी सिख्तियों को, श्रीर उनके द्वारा टीस में मिठास श्रीर मिठास में टीस को उद्भावित करने वाली कविता मे सची, पते की, हृदय से निकली हुई आत्मिक काकलि, मानसिक कूक और ऐद्रिय कसक नुद्धी निहित है। आधुनिक काल में भी हम कविवर खींद्र की रचनाओं में कविता तथा विज्ञान का ऋभिलिषत सामजस्य स्थापित हुआ देखते हैं और इस सामंजस्य के विन्यास में ही कवित्वकला का वास्तविक परमो-त्कर्ष है।

श्राधुनिक युग में जहाँ विज्ञान का प्रचुर प्रसार हुआ है वहाँ कविता में भी तद्नुसारिगी विविधता आ गई है। इँगलैएड के महा- ' कवि शॉ तथा फ्रांस और जर्मनी के आधुनिक कवियों ने उसी त्वरा श्रीर श्राधिक्य के साथ इस बात का सामुख्य किया है श्रीर दोनों के सामंजस्य में प्रवीणता प्राप्त की है। भारत में भी विज्ञान श्रथवा किवता दोनों में किसी एक के त्रेत्र में सीमित होकर दूसरे के त्रेत्र को न देख सकने वाले विशेषज्ञों के सिद्धातों से वचते हुए हमें जीवन को उसकी समष्टि में परखना सीखना चाहिये श्रीर हमारे कवियों को वैज्ञानिकों द्वारा समृद्ध किए गए जीवन के नव नव प्रतिरूपों की नव नव सृष्टि करके उनकी नव नव व्याख्या करना सीखना चाहिए।

हमने कहा था कि विज्ञान से कविता को वल तथा तत्त्व की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा वस्तुओं के तथ्य के साथ होने वाला किव का संबंध घनतर हो जाता है, श्रौर उत्पन्न का परिणाम उत्पन्न होने का कि उहापोहिनी बुद्धि के व्यापार से उत्पन्न होने का कि तत्त्व, जो विज्ञान को कविता से प्राप्त होता है, सृद्म होने पर भी अत्यधिक महत्त्वशाली हैं। इसी तत्त्व को फ्रांसीसी विद्वान् मार्मिक दीनि अथवा प्रचेप (elan vital) के नाम से पुकारते हैं। इसके द्वारा कवि के मनोवेगों और उसकी कल्पनाओं मे उत्तेजना तथा सघटन शक्ति आ जाती है। मनोवेगों के अभाव मे विज्ञान तथ्यों का एक लेखा है; कल्पना के अभाव में कियात्मक विज्ञान एक अधेनु माया है। छाविष्कार छपने यथार्थरूप में कल्पना को भौतिक द्रव्यों के साथ जोड़ देना है। श्रारभ के वैज्ञानिक सिद्धातों का प्रकाशन कविता के कल्पनामय गर्भ में हुआ था तो इह्कालीन वैज्ञानिक सिद्धांते। के प्रकाशन में हम उत्पादक श्रंतदर्षि को-जिसका आधार है कविजगत् की सार-भृत कल्पनाशक्ति—पर्यवेच्गा तथा परीच्गों द्वारा प्राप्त किए गए अभित तथ्यों के साथ संयुक्त हुआ पाते हैं; और इस अतर्रिष्ट को विम्तृत करने में कविता के श्रमुशीलन मे प्रचुर सहायता प्राप्त होती

है। क्योंकि किवता के अनुशीलन से हम अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार किवयों की प्रतिभा में भाग लेने वाले वन जाते हैं और हमारी उपपादक कल्पनाशक्ति विकसित हो उठती है।

इस प्रकार जिन देशों के कवियो तथा वैज्ञानिकों ने कवित्व तथा हस दृष्टि से यूरोप तथा भारत का आविष्कारों तन्त्रान्य सामंजस्य को अपने देशों में स्थापित किया है, उन देशों में हमें नित्य नव-नव त्र्याविष्कारों, तत्त्वानुसधानों तथा साहित्यों के दर्शन प्रातीप्य होते है। क्या वैज्ञानिक, क्या अनुसंधायक, और क्या कवि, उन देशों मे सभी की दृष्टि वहुमुखी होती है और सभी का जीवन विज्ञान और प्रतिभा के विविध दीपों से प्रदीपित हुआ रहता , है। इसके विपरीत हमे अपने देश मे प्रतिकृत ही परिस्थिति दीख पडती है। हमारे वैज्ञानिक कोरे वैज्ञानिक है, हमारे तत्त्वानुसधायक असयत तथा परानुगामी है, और हमारे कवि स्रोछे घड़े और स्राव-श्यकता से ऋधिक वाचाल है। तीनों मे से किसी के भाग्य में भी नवोन्मेपिणी बुद्धि नहीं, कल्पना श्रौर सयम की उचित उठवैठ नही; जिसका परिग्णाम है हमारा भौतिक श्रौर साहित्यिक दोनों ही प्रकार का अकिंचनपन । हमने भौतिक दोत्र में आजतक किसी नवीन तत्त्व का आविष्कार नहीं किया; हमारे कवियों मे एक या दो को छोड़ किसी ने भी हमे विश्वजनीन कविता की काकित नहीं सुनाई। फलतः हम सब प्रकार से शक्तिसपन्न होने पर भी किसी विधेयात्मक दोत्र से सफल नहीं हो सके; श्रौर हमारे नवयुवक श्रपने शक्तिभडार को या तो उन्माद और आलस्य की मरुमृमि में फेक देते है अथवा पारस्परिक कलह तथा अन्य प्रकार की घातक प्रगालिकाओं मे वहा देते हैं।

इस अत्यंत भयावह परिस्थिति को सुधारने के लिए हमें अपने हिएकोण को बहुमुखी तथा व्यापक बनाना होगा; हमारे वैज्ञानिकों को कवित्वकला की पूजा करके अपनी मेधा को नव-नवोन्मेषिणी वनाना होगा; हमारे किवयों को विज्ञान की प्रयोग-शालाओं में वैठ अपनी प्रतिभा को यथार्थ की, सच्चे जीवन की, नवागत स्फूर्ति की चेरी बनाना होगा; हमारे तस्वानुसंधायकों को विज्ञान और किवता दोनों ही से सहायता लेकर अपने मस्तिष्क को व्यापक तथा उर्वर बनाना होगा; और इस प्रकार किवता तथा विज्ञान के इस चारु समन्वय से हमारे देश और साहित्य में उस अमरता की संस्रष्टि बन पड़ेगी जिसके हमे कभी वैदिककाल, ग्रशोकयुग तथा गुतसाम्राज्य में दर्शन हुए थे।

## कविता और व्यवसाय

जनता में कतिपय व्यक्ति ही विज्ञान की सेवा मे अपने जीवन को श्चर्पण करते हैं श्रीर एकमात्र कवित्वकला को श्चपने जीवन का लच्य बनाने वाले भावुक व्यक्ति भी कतिपय ही हुआ करते हैं। किंतु उद्योग और व्यापार तो हम सब के लिए समान है। प्रत्यन अथवा अप्रत्यत्त रूप से हम सब का जीवन व्यवसाय पर निर्भर है और हम में से सभी थोड़े बहुत इसमे लगे भी रहने हैं। जब हम किसी देश या जाति को वैज्ञानिक बताते है तब हमारा श्रमिशाय यह होता है कि उस जाति या,देश के कतिपय व्यक्ति विज्ञान के श्राध्ययन मे उचित प्रकार से रत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अपने आविष्कारों और अनुसंधानों को लेखबद्ध करते और उसके द्वारा अपने अनु संधानों त्रौर उनसे, उत्पन्न हुए उत्साह त्रौर साहस को अपने देशवासियों तक पहुँचाते हैं, जिसका परिग्राम यह होता है कि परपरया उस जाति, तथा, राष्ट्र के जीवन मे एक प्रकार के वैज्ञा-निक दृष्टिकोण का सूत्रपात हो जाता है। इसी प्रकार एक साहित्यिक अथवा कलात्रिय देश से हमारा अभित्राय उस देश से है जिसके कतिपय व्यक्ति साहित्य तथा अन्य कलाओं की सेवा में दीचित हो अतीत काल के साहित्य तथा कलाओं को वीचीतरगन्याय द्वारा देश के बहुसंख्यक मनुष्यों तक पहुँचाते हों। किंतु एक, व्यावसायिक जाति अथवा व्यावसायिक देश से हमारा श्रमिप्राय उस जाति अथवा उस देश से है, जिसके कतिपय व्यक्तियों को छोड शेष सभी व्यक्ति व्यव-साय में निरत रहते हों और जिनके जीवन का प्रमुख-लह्य व्यवसाय ही का प्रसार करना हो।

हमारी दृष्टि मे यूरोप एक व्यवसायप्रधान भूखड है । वहां हमें व्यवसाय और उससे उत्पन्न हुई उप अधीरता जीवन के मधुमय ममों को आधात पहुँचाती दृष्टि-गोचर होनी है। वहाँ व्यवसाय ने विज्ञान को श्रपना चेट वना उससे उन उन यंत्रों का आविर्भाव कराया है, जिन्होंने मनुष्य के मौलिक महत्त्व को धूलिसान् कर दिया है। इन यंत्रों को सततोत्थायिनी वेसुरी ध्विन ने मानव हत्तत्री के उन रागों को लु'त कर दिया है, जो जीवन में मधुमयी आशा का संचार करते हुए हमारी आत्मा को इस मिट्टी के ढेर मे फँसे रहने पर भी जीने के लिए लालायित किया करते है।

ऋमेरिका मे तो यंत्रों की इस वेसुरी धाँय-धाँय ने इससे भी कहीं श्रिधिक उप्र रूप थारण किया हुआ है । वहाँ के नरसमाज ने तो प्रजातत्र राज्य की स्थापना के पश्चात् व्यवसाय को घ्रपने जीवन का एक प्रकार से लच्य ही वना लिया है । अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार ही वहाँ के व्यवसाय की निराली परि-म्थिति है। धन ऋौर जन की प्रतिदिन बढ़ने वाली संख्या ने व्यब-माय की वृद्धि में दिनदूनी श्रोर रात चौगुनी उन्नति ला दी है। मध्य तथा पाख्रात्य म्टेटों को श्रोर जाति के अप्रतर होने के उपरांत वहाँ कं उद्योग धंबों मे एक प्रकार की प्रचडता आ गई है। और इस प्रचंडना को, कियात्मक विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर प्राप्त की गई विजय ने पहले से भी द्विगुणित कर दिया है। सिविल युद्ध के पश्चात् एफीभून होने पर उस देश की जनता ने भौतिक विकास को उन्नति के उस उतुंग शिखर पर पहुँचाया जो उसने इतिहास से आज तक नहीं देखा था। व्यवसाय के इस विवृत्तमुख दानव ने राष्ट्रीय जीवन के श्रन्य सभी पहलुओं को श्रपनी परछाई मे द्वा रखा है।

किंतु जिस प्रकार श्रन्य देशों से उसी प्रकार श्रमेरिका मे भी व्यवसाय के प्रति उत्पन्न हुई इस प्रवृत्ति के कुपरिगाम-जनता को दीखने लगे हैं श्रोर वहाँ के निवासी शनैः शनैः श्रांत जीवन की रम्यस्थितयों को हूँ ढने मे श्रयसर भी होने लगे है।

किवता और व्यापार देखने में एक दूसरे के प्रतीपी है। व्यापार के प्रकार कला की साधना से भिन्न-प्रकार के होते हैं। व्यापार का व्यापार का तो उपेन्नणीय धंधा अवश्य है और यही बात एक किव कहा करता है व्यापारी पुरुष के विषय से।

किंतु यदि किंवता और व्यवसाय समानरूप से जीवन के लिए आवश्यक हैं तो सभ्यता और संस्कृति को उनके मध्य सामजस्य स्थापित करना चाहिए और उनकी क्लृति इस प्रकार करनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के विरोधी न रह एक दूसरे के सहकारी वन जॉय, क्यों कि जहाँ एक और किंव के लिए उत्पादन और व्यवसाय के सब उपकरणों का प्रत्याख्यान करना जीवन से हाथ धो बैठना है वहाँ दूसरी और व्यवसायी के लिए किंवत्व को विदा कर देना जीते जी मर जाना है। क्योंकि व्यवसाय जीवन का एक साधनमात्र है, यह उसका ध्येय नहीं। किंवत्व की कूची से मुद्रित न होने पर हमारा जीवनफलक ''साइनवोर्ड'' न बन कर लकड़ी का एक फट्टामात्र रह जाता है।

कतिपय व्यवसायियों की दृष्टि में—विशेषत श्रमेरिका मे— व्यवसाय एक पेशा न रह कर महत्त्वशाली कला बन गई है, जिसके मृत श्रीर सतत श्रभ्यास में उत्पादक शक्ति संनिहित है। सहज व्यवसायी का उद्योग धंधे के प्रति एक प्रकार का प्रेम हो जाता है; श्रीर इस प्रेम को हम आदर्श प्रेम का एक रूपांतर कह सकते हैं। यह प्रेम कवित्व के द्वंत्र में विकसित न होकर व्यवसाय के द्वेत्र में

परिसीमित हो जाता है। यदि व्यवसाय में इस प्रेम की पुट न हो तो वह अधेतु माया वन जाता है श्रौरं व्यवसायी का जीवन सब प्रकार से फलाफूला होने पर भी धृलिमय रह जाता है। अधे व्यवसाय से ससार का चक्र तो चलता रहता है, जीवनघटीयंत्र की यह माल भी घूमती रहती है, किंतु किंस लिए ? स्वयं व्यवसयी के अंत के लिए; उसके भौतिक तंतुत्रों को तितर बितर करने के लिए। श्रंधा व्यवसाय शरीर और प्राणों को जोड़े रखता है; मतिहीन उद्योगधधे समाज में एक सरिए उत्पन्न करते हैं, किंतु किस लिए-? भौतिक अस्थिपजर के पिंजरे में वंद हुए आत्मकीर को तरसाने के लिएं; उसके स्वातंत्र्य को नष्ट कर उसे रह रहं कर दुखी कर्रने के लिए। मतिहीन व्यवसाय की भीत्ति पर उभरे हुए सामाजिक चित्र में समता की भावना कैसे ऱ्या सकती है ? उसमें समवेदना तथा सहानुमूं ति का संचार कैसे हो सकता है ? स्मरण रहे, मनुष्य की उत्पत्ति व्यवसाय की सेवा के लिए न हुई थी। ऋषियों ने उद्योगधंधों की पूजा के लिए मनुष्य के मौलिक अधिकारों तथा स्वत्वों की घोषणा नहीं की थी। व्यवसाय की दासना राजनीतिक दासता से परतर है। पिछली मे आत्मा नष्ट हो जाता है तो पहली में वह रह रह कर, ससक ससक कर प्राग् दिया करता है। व्यवसाय की इस आत्महीनता की दूर करने के ्र लिए उसमे कविता की पुट देना आवश्यक है। उद्योग की इस नीरसता को दूर करने के लिए उसमे जीवन का रस प्रवाहित करना बांछनीय है। व्यवसायिक जगत् के भोतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार, तथा परिस्थितियाँ अनेक मार्भिकं तथ्यों को व्यंजना करती हैं। जहाँ कवि की कल्पना भूमि, पर्वत, चट्टान, नदी, नाले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ इत्यादि की रूपगति में सौंदर्य, माधुर्य, भीपणना श्रोर भव्यता छादि का उत्थापन करती है, वहाँ वह व्यावमा-

यिक जगत् में अनिवार्यक्षप से होने वाली विविध घटनाओं और परिस्थितियों में भी—जिन्हें हम प्रतिक्षण अपनी आँखों के समक्ष पाते हैं—एक अपरिचित किंतु आत्मिक सत्य का—जिसे हम दूसरे शब्दों में शिव और सुदर के नाम से पुकारते हैं—उद्भावन कर सकती है।

व्ववसाय के दो पन्न है एक उत्पत्ति और दूसरा संघटन। च्यवसाय को कला के उच पद पर प्रांतष्ठापित करने के लिए आवश्यक है कि इसे आनद अथवा रसोत्पत्ति का साधन बनाया जाय। क्योंकि कला का लक्त्रण ही यह है कि इसमे उत्पांत्त का ध्येय आनंद के साथ निर्माण किया जाना है। उत्पादन मे प्राप्त होने वाले स्रानद की उत्पत्ति उत्पादक के मन मे निहित हुए उत्पत्ति के प्रतिरूपों से होती है। इसी प्रकार सघटन में होने वाले आनद की प्राप्ति सघटयिता के मन में निहित हुए सघटनीय के प्रतिरूपों से होती है और इन दोनों प्रकार के प्रतिरूपों को जीवनसम्घ के प्रतिरूप बनाकर उत्पादक तथा घटयिता के मन मे प्रस्तुत करना कविता का काम है। कविता से ऋन्वित हुए प्रतिरूपों के उत्पादन ऋौर संघटन से व्यावसायिक समाज का कार्यचेत्र उर्वर हो जाता है और उसके जीवन में एक प्रकार की रसवत्ता आ जाती है। व्यावसायिक चेत्र में वित्वरस के प्रवाहित हो जाने पर जातीय जीवन भौतिकता के निम्न तल से उठ कर स्रात्मिकता के व्यासपीठ पर पहुँच जाता है स्रौर हमे तथा हमारे श्रमजीवी कर्मचारियों को घरघराने वाली मशीनों की वेसुरी भॉयधाँय मे जीवनसमष्टि के उस राग की उपलब्धि होने लगती है जो बाह्य जगत् में ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल मोंकने वाले श्रंधड़ के प्रचंड कोकों मे उप श्रीर उच्छ खल वन कर तथा विजली की कॅपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलत स्फोट मे भीपण वन कर हमारे कानों में पड़ा करता है। राष्ट्रीय किवयों का प्रमुख कर्तव्य है व्यवसाय की जनसाधारण परिस्थितियों तथा वस्तुओं में से जीवन की असाधारण रसमयी प्रतिमूर्तियाँ खड़ा करके श्रांत हुए राष्ट्र को फिर से जीवन की सुधा द्वारा अनुप्राणित करना; क्लेश और क्लांति की मरुभूमि में भी उसके संमुख आशा के सुंदर सोते बहाना। और किसी राष्ट्र की कला के साफल्य अथवा असाफल्य का निर्णय व्यवसाय के वर्तमान युग में इसी बात से होना अवश्यंभावी है।

## गद्य काव्य-उपन्यास

पद्य तथा गद्य का प्रमुख, भेद उनकी विशेष प्रकार की ताला-न्वितता मे है। कविता का लच्च करते हुए हमने पद्य ऋौर गद्य, वताया था कि पद्य एक आदर्श (Pattern) है, जो पद्य में ऋावृत्ति कवि की योग्यता के अनुक्षप उसकी रचना की होती है प्रत्येक पंक्ति में आवृत्त होता है। इस आदर्श का श्रवयव एक चरण है; श्रोर पद्य के सभी-भेदों तथा उपभेदों मे उसके श्राधारभूत इस अवयव की आवृत्ति होना आवश्यक है। यदि पद्य मे चरण खंडित हो जाय अथवा इसके रूप में किसी प्रकार की गड़बड पड जाय तो पद्य भी खंडित हो जाता है। पद्य राब्द की व्युत्पत्ति से ही कविता के इस आवृत्त और पुनरावृत्त होने वाले तस्य का श्राभान हो जाता है, जब कि गद्य शब्द की ब्युत्पत्ति ही से इस बात की अभिव्यक्ति हो जाती है कि गद्य का संस्थान असंघटित होता है; उसमें आदर्श (पुनरावृत्ति) का अभाव होता है और उसका शब्दविन्यास सीधा चळने वाला होता है। आवृत्ति के इस आदर्श को उद्भावित करने पर ही कवित्वकला की सफलता या असफलता निर्भर है। किंतु याद किव ने एक मात्र आवृत्ति के इस तत्त्व पर ही श्रिधिकार प्राप्त किया है और किवता के श्रम्य उपकरणों से वह हीन है तो हम उसे कोरा "तुक वंधक" कहेगे। इसके विपरीत यदि वह श्रपने श्रादर्श को किसी प्रकार से खंडित न करते हुए उसमें श्रभि-लिषत विविधता ला सकता है तो समको उसने कवित्वकला की एक वडी सुदमता पर अधिकार प्राप्त कर लिया है।

यह ताल गद्य में भी है, किंतु ठीक उसी सीमा तक, जहाँ तक कि
एक व्यक्ति, वाक्य के अवयविवशेषों पर वल-विशेष
ताल गद्य में भी
दिए विना उनका उचारण नहीं कर सकता। किंतु
है, किंतु उसमें
समरण रहे, गद्य के इस लय में आवृत्ति का तत्त्व
अवृत्ति नहीं
होती
होती। हो सकता है कि एक गद्यसंदर्भ के
अंतस् में भी अतुकांत अथवा स्वछद कविता का
कोई दुकड़ा आ जायः किंतु इस दुकड़े का वहाँ होना सहृदय पाठकों
को अखरता है, और इससे गद्य के सौंदर्य को ठेस पहुँचती है।
कहना न होगा कि मनुष्य, इससे पहले कि वह विश्वजनीन तत्त्वों

पर विचार करे, काल्पनिक विचारों में मस्त होना पद्य का स्रोत. सीखता है; इससे पहले कि वह निर्धारणात्मक शक्ति चराचर जगत् की से काम ले, श्रपनी श्रनिश्चयात्मक तथा उखडी-देवाधिष्ठितता पुखड़ी मनोवृत्ति को काम में लाता है, इससे पहले कि वह व्यक्त वाणी बोले गुनगुनाना सीखता है; गद्य मे बोलने से पहले वह पद्य मे गाना सीखता है; इससे पहले कि वह पारिभाषिक शन्टों का उपयोग करे श्रीपचारिक शब्दों से काम चलाता है। इन श्रीपचा-रिक शब्दों का उपयोग उसके लिए इतना ही स्वाभाविक है, जितना हमारे लिए उन शब्दों का, जिन्हें हम स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक कहते है। अविकसिन मनुष्य के जगन् मे सब से पहली बुद्धिरेखा कविता के रूप में उद्भृत हुई थी; यह कविता आजकल की नाई विश्ले पण तथा संश्लेपणात्मक प्रक्रियात्रों पर निर्भर न हो कर केवल उसकी ध्यपनी कल्पना तथा ध्यनुभवशीलना में उद्गत हुई थी। सृष्टि के आदिम पुरुषो की स्त्राध्यात्मिकना ही उस कविना का स्रोत थी; स्रोर हम जानते हैं कि कविता का जन्म चराचर जगत् का व्याख्यान करने की इच्छा में हुआ है। लोग कहते है कि आवश्यकना आविष्कार की

जननी है, श्रौर त्राविष्कार का ही दूसरा नाम कल्पना श्रथवा प्रतिभा है। कल्पना ज्ञान का प्रतिनिधि है। इससे पहले कि मनुष्य में विश्ले-पणात्मक ज्ञान का विकास हुआ, मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा से उत्पन्न होने वाले इस प्रश्न का कि यह सब क्या है और कहाँ से आया है उत्तर एकमात्र उसकी अपनी कल्पना मे प्राप्त हुआ था। स्वभावत पुरुष की त्रादिम कविता दैविक थी, क्योंकि उस समय जो फुछ भी इस आदिम पुरुप को अपनी कल्पना से बाहर दीखता था, वही उसके लिए दैविक अर्थात् देवाधिष्ठित वन जाता था, और इन कल्पित देवीदेवताश्चों पर उसने झपनी मानवीय कल्पना का मुलम्मा चढ़ा कर उन्हें कुछ अनिर्वचनीय से रूप में देखा था। आज भी हमें वचों के मानसिक विकास में यही बात देख पडती है। उनका जगत् जनकी कल्पनात्रों पर खड़ा होता है; उसे भी हम एक प्रकार की कविता ही कह सकते हैं। सृष्टि के इन आदिम पुरुषों को ही, जिन्होंने श्रपनी कल्पना से उन देवीदेवतात्रों की उद्भावना की थी, हम कवि कहते हैं; त्र्यौर प्रीक भाषा मे किब (Poet) शब्द का त्र्यर्थ ही निर्माता है। और क्योंकि ये लोग स्वय रचनामय भगवान् के प्रथम उच्छ्वास थे, इम लिए इनकी रचना मे इन तीन तस्वों का, अर्थात् उदासता, जनप्रियता और रागात्मकता का पाया जाना स्वाभाविक था, और यही तीन तत्त्व आज भी कविता के सर्वश्रेष्ठ निर्मायक तत्त्व है।

यह वात स्पष्ट है कि आदिम पुरुष का वागात्मक प्रकाशन, रागमय होने के कारण सगीतमय था, उसमे एक प्रकार की ताल उत्पन्न हो गई थी; उसमे आवृत्ति का अंश विद्यमान था, जिसके कारण वह सहज ही स्मृतिपथ पर आरूढ हो जाता था। मनुष्य अपने रागमय हदय की व्यक्ति के लिए तब से लेकर आज तक इसी आवृत्तिमय, तालान्वित कविता का आश्रय लेता आया है। और क्योंकि धर्म भी कविता के समान करणना से ही प्रसृत है, इसिलए रागमय होने के कारण उसकी व्यक्ति भी प्रारंभ से लेकर आज तक कविता ही के रूप में होती आई है। इस प्रकार आदिम पुरुष के वागात्मक दशख्यान में हमे राग, ताल तथा करूपना से उत्पन्न हुए देवीदेव-ताओं और उनके द्वारा स्थापित किए गए धर्म आदि का अत्यंत ही मधुमय संमिश्रण उपलब्ध होता है।

कितु सभ्यता और संस्कृति के आनुक्रमिक विकास ने मनुष्य के श्रादिम भावो को ठेस पहुँचा, उसे कल्पना की उन सभ्यता के विकास परिधि से उतार, शनैः शनैः यथार्थता की कठोर, मे आदिम पुरुष और इसी लिए नीरम आधिभौतिक परिधि में ला का वितासय खडा किया है। उसने उसे 'अपने अंतस्" से निकाल दृष्टिकीण वदल कर "अपने उपकरणों के मध्य" मे ला पटका है। अव वह कल्पना के तंतु आं में न उत्तम स्थृत जगत् की मुतियाँ घड़ता हैं; कल्पना से जन्मे देवीदेवतात्रों को न पूज यथा-र्थता में उभरे हुए कचन की कीर्ति गाता है; देवीदेवताओं द्वारा समर्थ किए गए धर्म की गौरवगाथा न गा कचन को संपन्न और सुरित्तत करने वाले राजनीतिक नियमों के गुण गाता है; आत्मा के स्वझद प्रवाहम्बरूप आदर्शवाद को छोड़ भौतिक जगन के पोपक तथा विश्लेपक विज्ञान की परिचर्या करना है। फलतः जिस प्रकार आदिम पुरुप के कल्पनामय जीवन का वागात्मक प्रकाशन पद्यक्षप कविता में हुआ था, इसी प्रकार आधुनिक पुरुष के यथार्थ जीवन का वागातमक प्रकाशन गद्य रूप उपन्यास तथा उपाख्यान आदि में हुआ है।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कविता और उस के

परिपोषक सभी आत्मिक तत्त्वों में मनुष्य बाह्य जगत् पद्य ऋौर गद्य-में से पराङ्मुख हो अपने भीतर केंद्रित होता है; उसके इोनेवाली आत्मिक विसार का विनाश हो उसमे विसार अथवा संकोच वृत्ति में भेद उत्पन्न होता है। इसके विपरीत गद्य में, और गद्य को जन्म देने वाले सभी भौतिक तत्त्वों से, मनुष्य का आत्मा भीतर से बाहर की ओर जाता हैं; दूसरे शब्दों में उसकी घनता अथवा सकोच नष्ट हो उसमें बाह्यवृत्तिता तथा विसार का आविश्वीव होता है। इसका परिणाम यह है कि जहाँ कविता से शब्दों का सक्तेप होता है वहाँ गद्य में शब्दों को स्वतन्नता प्राप्त होती है, और उनका आवश्यकता के अनुसार निर्दाध खुला प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ कविता का प्रयोग उत्कट रागवाले तत्त्वों के प्रकाशन मे होता है, वहाँ गद्य का प्रयोग सामान्य राग वाले तत्त्वो के प्रकाशन में होता है। फलतः गद्य के प्रकाशन में कविता के समान गभीरता न हो एक प्रकार की शिथिलता होती है। सभी जानते है कि स्निग्धघन संगीत सिच्प्त होता है, श्रीर उसमे हमारे मार्मिक भावों की कूक होती है । इसके विपरीत गद्य का काम हमारे जीवन के सामान्य क्रियाकलाप को अकित करना है। उदाहरण के लिए, एक निवंधकार चांदनी में की गई अपनी यात्रा को आराम के साथ विस्तृत सद्भों मे सुनाता है, जब कि एक कवि उस चाँदनी को देख उसमे तन्मय हो जाता है, और अपनी उस धनतम सत्ता का प्रकाशन बहुत ही नपे-तुले ज्योत्स्नामय शब्दों द्वारा करता है। इसमें संदेह नहीं कि लंबी कवित्वरचना मे भावों तथा शब्दों की यह आदर्श घनता अखड नहीं रह जाती, किंतु वहां भी हमें इसके दर्शन गद्य की अपेद्या कहीं अधिक परिमार्जित रूप मे होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि यदि गद्य एक शांति के साथ बहने वाली नदी का समतल प्रवाह है, तो पद्य एक घर-यराकर बहने वाली नदी का लहरमय, कहीं बाँसी उंठा तो कहीं

एक सा वहने वाला, फेनोज्ज्वल प्रवाह है।

ताल और तालिका (Key) की दृष्टि से गद्य और पद्य में मौलिक भेद है; और शब्दों के यही दो तत्त्व संगीत में प्रधा-पद्य और गद्य के तता पाकर उसके रूप और विन्यास में शब्दों की रूप और शब्द- आवश्यकता के अनुसार, जैसा चाहे, परिवर्तन कर विन्यास में भेद है देते है। और क्योंकि कविता भी संगीत ही का विकसित रूप है, इस लिए उसमें भी शब्दों का रूप तथा विन्यास गद्य की अपंत्रा मिन्न प्रकार का होना स्वामाविक है। गद्य का शब्दविन्यास प्रतिदिन के साधारण व्यवहार के अनुसार होता हैं; कविता में बदल कर वह उन उन भावों की विशेषता को अभिव्यक्त करने के लिए विपरीत प्रकार का हो जाता है। इसी लिए हम कविता को गुरुमुख से पढ़ते समय उसका "खंड" और "दंड" इन दो प्रकार का अन्व किया करते हैं।

पंगीत के साथ अखड संबंध होने के कारण पद्य की शैली भी गद्य की शैली से सुतरा भिन्न प्रकार की रहती आई है। पद्य की शैली गद्य फिर भी किवता के रहस्य को सममने वाले सहदय की शेनी से भिन्न पाठक किवता के भावपत्त और कलापत्त में विवेक प्रकार की है करते हुए उसके भावपत्त को प्रधानता देते रहते है। कितु हमारे संस्कृत और हिंदीसाहित्य में एक युग ऐसा भी आया था, जब किवता के भावपत्त को भुला उसके कलापत्त, अर्थात् रीति आदि को ही उसका सर्वस्व माना जाने लगा था; यहाँ तक कि कितप्य आच्यां ने काब्य का लज्जण करते हुए रीति ही को उसका आत्मा कह डाला था। ऐसे आचार्यों की दृष्टि में किवता पद्य में इसलिए नहीं लिखी जाती थी कि इसका बीज ऐसे रहस्यमय तत्त्वों में निहित है, जो निमर्गत एकमात्र पद्य में भलीभाँति निदर्शित किए जा सकते हैं,

प्रत्युत इसिलए कि रीति ऐसा बताती है, और वह इस बात का समर्थन करती है। इनके मत में किवता की भाषा का प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा के साथ कोई सबंध नहीं था, इसका सौंदर्य स्वाभाविक सौंदर्य न था, यह तो एक सौंदर्यामास था, जिसे किव-आचार्य घड़ा करते थे और जिसका निर्धारित किए गए कितपय नियमों के अनुसार किवता में होना आवश्यक सममा जाता था। संस्कृत के चामत्कारिक युग में लिखी गई माघ तथा भारित आदि की रचनाओं से यह बात संस्कृत के च्रेत्र में स्पष्ट होती है तो विहारी से पीछे के सभी रीतिमार्गी हिंदीकिवयों की रचनाओं से हिंदी के विषय में प्रत्यच्च हो जाती है।

हिंदी में सबसे पहले कवीर आदि मर्मी किवयों ने किवता की भाषा के अनुचित रूप से आलंकारिक होने का विरोध रीतिकाल का किया था। कितु ये साधक लोग अपेचाकृत निकृष्ट ध्येय शब्दों का जाति में उत्पन्न हुए थे, इस लिए भाषा के विषय में परिष्कार था इनके सिद्धात हिंदीजगत् में मान्य न होने पाए और जनता तुलसीदास तथा स्रदास जैसे महाकिवयों द्वारा अपनाई गई भाषा ही को बराबर परिष्कृत बनाती रही। उनकी इसी प्रवृत्ति का परिपाक हमें आगे चल कर रीतिमार्गी किवयों की अलवेली रचनाओं में प्रत्यच हुआ। हिंदी के आधुनिक युग के प्रथम और मध्य चरण में भी शब्दों को आवश्यकता से अधिक परिष्कृत करने की प्रवृत्ति काम करती दीख पडती है। किंतु वर्तमान काल की हिंदी किवता ने जहाँ अन्य रूढियों तथा प्रथाओं की बेडियों को तोड स्वतंत्रता का अभिनंदन किया है, वहां भाषा की अनुचित कृत्रिमता के प्रति भी उसने अपने क्रांति-भाव को कार्यरूप में परिण्यत कर दिखाया है।

जिस प्रकार संस्कृत तथा हिंदी के इतिहास में उसी प्रकार अप्रेजी

के इतिहास में भी हमें अठारहवीं सदी में ऐसे ही या में को की रोति युग के दर्शन होते हैं, जब किवता की रौली और काल का ध्वेय: उसके प्रकारपत्त को आवश्यकता से अधिक महत्त्व शब्दों का परिष्कार दिया गया था, और उसके साथ संबंध रखने वाली रूढियों की दुहाई दी जाती थी। किवता के इस अविवेकी शब्दवाद के विरुद्ध महाकिव वर्ड सर्वथ ने आवाज उठाई थी; और यह सिद्ध करने के लिए कि जो शब्द गद्य में व्यवदृत होते हैं, उन्हीं का किवता में प्रयोग होना चाहिए, उन्होंने जहाँ अपनी किवता के भावपत्त को प्रतिदिन के वस्तुजात पर खड़ा किया था वहाँ साथ ही उसके कला-पत्त को भी प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाली भाषा पर ही आ- श्रित रखा था।

जहाँ एक ओर भारत तथा यूरोप के भावप्रधान किवयों ने पद्य
पद्य ग्रीर गद्य के की भाषा को गद्य ही के समान बता कर पद्य को गद्य
की भाषा को गद्य ही के समान बता कर पद्य को गद्य
की ओर खींचा, वहाँ गद्य के पृष्ठपोपको ने उसकी
श्राटगर्वाल में किवता के तत्त्व संगीत तथा समतालता
श्रादि का प्रवेश कर के उसे पद्य की ओर अप्रसर
किया; जिसका मनोरम परिणाम आगे चल कर संस्कृत में वाण्मह
की कादवरी के अत्यन ही परिष्कृत गद्य में और अंग्रेजी में वन्यन
रचित पिल्यिस प्रोप्रेस आदि के गद्य में प्रस्कृटित हुआ। हिंदीच्रेत्र में भी
श्राज ज्लाचद्र जोशी आदि के गद्य में यही बात दीख पड़ती है।

जिस प्रकार पुरुप के संगीतमय आत्मप्रकाशनरूप पद्य का का प्रतीप प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाली किवता होर गद्यमय भाषा में है, उसी प्रकार उसके संगीत-मय छंदों में वहने वाली कविता का प्रतीप उस को व्यावहारिक भाषा में कहे जाने वाले उपन्यासों में है । कविता रचते समय किव का श्रात्मा वाह्य जगत् मे विचरने पर भी श्रंतर्भुख रहा करता है; इससे उसकी रचना मे एक प्रकार की घनता श्रीर संचेप श्रा जाते हैं। उपन्यास लिखते समय कलाकार की वृत्तियाँ मुख्यतया बाह्य जगत् मे विचरती है, जिसका परिणाम यह होता है कि बाह्य जगत् के समान उन की रचना मे भी स्थूलता तथा विस्तार का समावेश हो जाता है। यही कारण है कि जहाँ सहदय रिसकों को सदा से किवता रुचती श्राई है, वहाँ साधारण जनता सदा से उपन्यास श्रीर श्राख्यायिकाश्रों मे विनोद लाभ करती रहा है। किवता की इस निगूढता को देख कर ही हमारे श्राचार्यों ने शिचित समाज के लिए वेटों श्रीर श्रिश्चित समाज के लिए पुराण श्रादि का श्रायोजन किया था।

किंतु समय बदल गया है; जीवन की त्रावश्यकताएँ बदल चुकी है और उन्हीं के साथ जीवन के रागात्मक व्याख्यान श्राधिनक युग में श्रर्थान् साहित्य में भी परिवर्तन श्रा गया है । जहाँ कविता और नाटक पहले किवता और नाटकों की चर्चा रहती थी, वहाँ की श्रपेचा उप-श्रव उपन्यास श्रौर श्राख्यायिकाश्रों का दौरदौरा है। न्याय ऋौर यदि आज हम साहित्य की मात्रा को उसके महत्त्व श्राख्यायिका का का मापदंड बनावे तो भी उपन्याम श्रीर श्राख्या-श्रधिक प्रचार यिका ही उस के सब अंगो मे अधिक महत्त्वशाली हुत्रा है दीख पड़ेगे। परिगाम ही की दृष्टि से नहीं, आज के सर्वोत्तर प्रतिभाशाली कलाकारों में बहुतों ने अपनी प्रतिभा को प्रख्यापित करने का साधन इन्हीं दो को बनाया है। लोकप्रियता की दृष्टि से भी इन्हीं दो का पहला नवर है । आज जनता मे कविता श्रीर नाटक दोनों मिलकर इतने नहीं पढे जाते जितने कि अकेले उपन्यास पढे जाते है । इसका आशय यह नही कि बहुसख्या

द्वारा पढी जाने वाली श्रोपन्यासिक रचनाएँ किवता की श्रपेक्षा श्रीधक चिरजीवी रहेगी; नहीं; वहुधा बहुसंख्या के द्वारा पढ़ी जाने वाली रचनाएँ श्राशा से श्रीधक शीव्रता के साथ भुला दी जाती है। किंतु इस कोटि की रचनाश्रो में एक वात श्रवश्य श्रा जाती है, श्रीर वह वात है यह, कि इन रचनाश्रो को सभी प्रकार के श्रीर सभी परिस्थितियों के पाठक पढ़ते हैं; श्रीर वे—चाहे शनैं: शनैं श्रीर थोड़े ही दिनों के लिए क्यों न हों—जनिषय भावों की एक वहुत बड़ी संख्या को श्रपील करती है, यहाँ तक कि वर्तमानकाल मे, उपन्यास—क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या श्रार्थिक श्रीर क्या राजनीतिक—सभी प्रकार के सिद्धांतों को मानवसमाज के संमुख रखने का प्रमुख साधन वन वैठा है।

यह नहीं कहा जा सकता कि उपन्यास को प्राप्त हुई यह आशातीत लोकप्रियता समीपी भविष्य में न्यून हो जायगी। श्रावुनिक युग के श्रोर जहाँ एक श्रोर उपन्यास में कलाकार को श्रपनी साथ उपन्यास कल्पनाशक्ति श्रोर कलाप्रदर्शन का पर्याप्त श्रवसर का सामंजस्य मिलता है वहाँ साथ ही उपन्यास समाज की उस प्रतिदिन बढने वाली पठितसंख्या के मनोरंजन का साधन भी है, जो प्रजातंत्रवाट के द्वारा उत्पन्न हो आधुनिक युग का सब से बडा समृचक चिह्न वनी हुई है। वस्तुतः उपन्यास का जन्म ही प्रजातंत्रवाद में उत्पन्न हुई मध्यश्रेणी की विपुत जनसंख्या के चित्तरजन को उद्देश्य वना कर हुआ है। प्रजातंत्रवाद के आविर्भाव से पहले राजा और प्रजा के मनोरंजन का मुख्य साधन नाटक था; जो श्रपनी श्रमि-नयात्मकता के कारण पठित तथा अपठित दोनों ही प्रकार के प्रेत्तको को समानरूप से अपनी ओर खींचता था । किंतु शनैः शनैः अपनी इस अधिनयात्मकता के कारण ही यह समाज की निम्नश्रेणियों का

दाय बन गया और सत्रहवीं सदी की पहली पचीसी के बाद शिचित जनता में इसका आदर घट गया । एक बात और; नाटक को सर्वात्मना सफल बनाने के लिए अनेक मूल्यवान् उपकरणों की त्रावश्यकता होती थी। यह उपकरण नगरों में सुविधा से प्राप्त हो सकते थे, इस लिए नाटक एक प्रकार से नगरों मे परिसीमित हो गया था। ज्यों ज्यों जनता मे शिन्ना का प्रचार बढता गया और साथ ही नगरों से बाहर भी साहित्य के अध्येताओं की सख्या मे वृद्धि होती गई, त्यों त्यों इनके मनोरंजनार्थ किस्से कहानियों को प्रेस द्वारा इन तक पहुँचाने की आवश्यकता भी बढती गई, क्योंकि उपन्यास तथा त्र्याख्यायिकाएँ नाटक की श्रंपेचा कहीं अधिक सरल है, श्रौर इन मे साहित्य के घनतर रूप के नियमों को पालने या न पालने की स्वतत्रता है । उपन्यास के लेखक 'पर नाटककार के समान सस्थान अथवा सरिएविशेष का प्रतिबंध नहीं है। यह अपनी कथा को तीन जिल्दों वाले उपन्यास में कह सकता है श्रौर चाहे तो तीन पृष्ठों की एक छोटी सी कहानी में समाप्त कर सकता है। उसे तो, जैसे भी हो सके, मनोरजक रूप मे अपनी कहानी सुनानी है और अपनी इस कहानी के लिए उसके पास विषयों की भी कमी नहीं हैं। इस काम के लिए वह सकल जीवन से लेकर विकल जीवन, अर्थात् जीवन के किसी एक पटल तक को अपनी रचना का विषय बना सकता है । मनुष्य को अत्यत ही सकुल समय प्रकृति, अथवा उसकी इस प्रकृति का कोई पत्तविशेष, दोंनों ही समानरूप से उसकी रचना के विषय वन सकते हैं। भावपत्त और कलापत्त दोनों की दृष्टि से जितनी स्वतत्रता एक उपन्यासकार अथवा कथालेखक को प्राप्त है उतनी साहित्य की और किसी भी विधा को श्रयनाने वाले कलाकार को नहीं है ।

जिस प्रकार उपन्यासलेखक को अपनी रचना के सधटन मे

स्वतंत्रता है उसी प्रकार उसके पाठकों को भी उपन्यास कविता श्रौर के पढ़ने मे आसानी है। कविता और नाटक को नाटक की अपेदा श्रपेचा कहीं कम रागात्मक होने के कारण उपन्यास उपन्यास मे रागा-श्रोर श्राख्यायिका पाठक की कल्पना श्रोर उसकी त्मकता कम सहृद्यता पर उन दोनों की अपेचा कहीं कम भार होती है डालते हैं और पाठक अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार विना किसी प्रयास के इन्हें पढ़ता चला जाता है। कालिदास की शकतता ऋोर शेक्ष्पीग्रर के ग्रोवेलो अथवा हैमलेट को पढ़ते हुए कोई भी पाठक कल्पना के उंत्रंग शिखर पर खडे हो, उन्हीं के समान अपनी सत्ता के मूल स्रोत के विषय में प्रश्न किए विना न रहेगा। वह जब तक उन्हे पढेगा तब तक बराबर उनके लेखकों के समान स्वय भी उत्कट भावों से त्राविष्ट हो त्रपने व्यक्तित्व को भुलाए रखेगा, श्रपने मन श्रोर इंद्रियों को उन नायक श्रौर नायिकाश्रों की सेवा में ऋषित किए रहेगा। किंतु उपन्यास में, चाहे वह उपन्यास कितनी भी उच कोटि का क्यों न हो, यह वात उस सीमा पर नहीं पहुँचती। यदि कविता और नाटक के समान उपन्यास भी पाठक की कल्पनाशक्ति पर उतना ही भार डाले तो उसके पाठकों की बहुसंख्या, संभव है, उसे एक श्रोर रख अपने दैनिक कामकाज में लग जाय। सामान्य कोटि के पाठक उपन्यास को बहुधा मनोर्रजन के लिए पढ़ते हैं, छोर उसमें वे केवल मनोरंजन ही की सामग्री देखना चाहते हैं। उनके लिए उपन्यास एक ऐमी ही चित्तरंजक वस्तु है जैसे चाय का एक प्याला। इस पेय के समान उसे भी उनकी वृद्धि में अनायास उतर जाना चाहिए, श्रोर उसी के समान उसे उनका क्रमविनोदन करना चाहिए। उपन्यास को पौष्टिक खाद्य के समान श्रमपाच्य नहीं होना पारिए। क्योंकि उपन्यास पेय के समान सहजगामी बस्तु हैं इसलिए

वह, उसी के समान, मंतव्यों को लोकिपय बनाने का भी एक साधन है। उपन्यास को पढ़ते समय पाठक बहुधा विचारशक्ति से काम नहीं लेते। उनका मन उस समय अनुरजन मे मग्न होता है। उस विचारविहीन अनुरंजन के समय आप पाठकों को जो चाहे सुना सकते हैं, और वे आपसे अपने को अनुरक्त करने वाली सभी वाते सुन सकते हैं। इस प्रेम मुद्रा मे मग्न हुए पाठक को उपन्यासरमणी के हारा सुनाए गए सिद्धांत बहुधा उस के मन मे घर कर जाते हैं।

इसमें संशय नहीं कि उपन्यास की इस सहज लोकिषयता में हो उपन्यास की ज्ञास स्था की ज्ञास स्था की ज्ञास स्थायित का किस पुस्तक को हम केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते करण हमारी दृष्टि में साहित्य का लघुतम रूप है, और लघुतम साहित्य में बृहत् साहित्य की गरिमा हूँढना अनुचित है। उपन्यासों की उस बहुसंख्या में से—जो आजकल प्रेस के द्वारा प्रतिदिन जनता पर फेकी जा रही है—समवतः कितपय उपन्यास ही कुछ सिवयों को पार कर सके। इनमें से बहुत से उपन्यास तो कितपय वपों में ही वस हो जाएँगे। कितु कुछ उपन्यासों में उनके लेखक अपनी उत्कट आतिमकता को सपुटित कर गए है, जिस कारण इनमें एक प्रकार की चिरस्थायिता आ गई है। सत्कृत में कादवरी, हिंदी में प्रेमचद के उपन्यास छीर अथे जी में स्काट, थैकरे, जार्ज इलियट, हाउथोर्न तथा हार्डी की रचनाएँ इस बात का निदर्शन है।

उपन्यास की चिरस्थायिता को परखने के लिए हमे उसके उपन्यास का महत्त्व प्रतिपाद विषय और उसकी प्रतिपादनहौंली पर उसके कथावस्तु विचार करना होगा। प्रतिपाद वस्तु से हमारा आशय

के महत्त्व पर निर्भर है केवल कथा श्रौर कथा के विकास से नहीं, श्रिपतु उस कथा को वहन करने वाले पात्रों से भी है। प्रतिपाद्य विषय को छाँटते समय उपन्यासकार के

समुख यद्यपि मानवजीवन के अशोष पटल प्रस्तुत रहते है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि जीवन के सभी पटल समान रूप से समान मूल्य वाले हैं। प्रतिपाद्य विषय के महत्त्व को परखने के लिए हमें उससे उद्भूत होने वाले रागात्मक तत्त्व की श्रेणी श्रौर उसकी शक्तिमत्ता पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, मानव हृदय को सदा से, अत्यधिक आकृष्ट कर्ने वाला तत्त्व उसका अद्भुत श्रीर श्रप्रत्याशित वस्तुश्रों के साथ प्रेम करना रहा है। निश्चय ही साधारण श्रेगी के पुरुष जिस चाव के साथ दैनिक पत्रों को पढ़ते है उस चाव के साथ वे साहित्य की अन्य किसी भी रचना को नहीं पढ़ते और दैनिक पत्र में सकलित हुए अद्भुत तत्त्व के समाचारों को पढ़ने की जो उत्सुकता एक पाठक को उस पत्र को पढ़ने के लिए लालायित करती है वही उत्सुकता अद्भुत साहसकृत्य, तथा तिलस्मी कारनामों का रागात्मक व्याख्यान करने वाले उपन्यास को पढ़ने के लिए भी उसे लालायित कर सकती है। किंतु कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कोटि के पाठकों मे पात्रों का विवेचन करने की चमता नहीं होती। वे अपने से भिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों के विवेचन मे अशक्त होते है। कितु वे, जीवन की चिरपरिचित घटनाओं के श्रद्भत रस में रॅंगी जाने पर, उन्हें खूती के साथ पढ श्रवश्य सकते है। श्रद्भुत रस के प्रति होने वाले इस विश्वजनीन प्रेम के कारण ही सव रपन्यासकार रसे अपनी रचना का विषय वनाने मे प्रवृत्त हो जाते है। श्रौर यही कारण हैं कि हमे विविध रूपों मे श्रद्भुत रस का च्याख्यान करने वाले उपन्यामों की वाढ़ श्राती दीख पड़ती है। कितु

इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार के प्रतिपाद्य विषय पर खड़ी होने वाली रचनाएँ चिरस्थायी नहीं रहा करतीं।

भरामरस्याया नहा रहा करता । किंतु उक्त विनेचन से यह परिणाम निकालना कि उपन्यास में घटनावर्णन के लिए, अथवा कथानिरूपण के लिए अवकाश ही नहीं है, अदूरदर्शिता होगी। कुछ समा-का स्थान लोचकों का कहना है कि कथा केवल वालकों श्रीर चन्हीं के समान अविकसित बुद्धि वांके पुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट कर सकती है। साथ ही वे यह भा कहते है कि कहानियाँ तो सब की सब कही जा चुकी है; और वह व्यक्ति, जिसने कतिपय उपन्यास ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, सहज ही, कथा के श्रारम को पढ कर उसके श्रंत को पहचान सकता है। उनका यह भी कथन है कि यदि एक उपन्यास-कार 'यथार्थ जीवन की यथार्थ कहानी कहना चाहता है तो उसे कहानी की परिपाटी से दूर रहना होगा; क्योंकि बहुधा कहानी सूठी होनी है, श्रीर जीवन पर वह कदाचित् ही घटा करती है । मानवजीवन कल्पित कथासंभार के पीछे नहीं चलता; यह तो परिमित काल तक उखड़ा-'पुलड़ा, कॅची-नीची सड़क पर डोलता फिरता है, अनुकूल परिस्थि-तियों में यह कुछ आगे बढ़ जाता हैं; प्रतिकृत परिस्थितियों मे यह रक जाता है और कुछ काल पश्चात् सदा के लिए कहीं ठहर जाता है। इन सब आदोपों के उत्तर में हम यही कहेंगे कि जीवन के इसी अव्यवस्थित डोलने में, उसके इसी आगे बढ़ने और पीछे हटने में कलाकार का सर्वोत्तम कथावस्तु संनिहित है। यह कलाकार अपनी रचना में जीवन के इसी उत्थान श्रीर पतन का संनिदर्शन कराता है । सभी जानते हैं कि जीवन एक घोर समाम है। किसी लित्तत अथवा श्रलित तत्त्व को ध्यान में रख कर ही मनुष्य जीवन के इस तुमुल संप्राम में जूमा करता है। उसका, दीखने में अव्यवस्थित प्रतीत होने

वाला डोलना ही उसकी आत्मकथा है। इस ऊपर से अव्यवस्थित दीखने वाले डोलने में, हाथ-पैर मारने में, व्यवस्था उत्पन्न करके उसे एक ध्येय की ओर प्रवृत्त हुआ दिखाने में हो कलाकार की इतिकर्तव्या है। मनुष्य के इस संग्राम का अंत सुख में भी हो सकता है और दुःख में भी; इसका अत कैसा भी हो, इसके विकास में कम की उद्भावना करना ही कथावस्तु कहाता है और इस तस्त्र के समीचीन विकास में ही उपन्यास की सार्थकता है। यदि किसी उपन्यास में कथावस्तु का यह संस्थान न हुआ तो समभो उसके पात्र निर्वल हैं, ध्येयविहीन हैं, और उनकी प्रगति उनकी आत्मशक्ति को ही नष्ट करने के लिए हैं।

किंतु जहाँ प्रत्येक उपन्याम के कथावस्तु मे संस्थान विशेष का होना आवश्यक है वहाँ साथ ही यह भी आपेत्तित हैं कथावस्तु की दृष्टि कि यह संस्थान पात्रों की चरित्रप्रगति पर वाहर से न थोपा जाकर स्वयं उनके आंतम से प्रस्कृदित हुआ हो; उनके श्वास और उनकी अन्य स्वाभाविक कियाओं के समान उन्हीं मे से अखंड रूपेगा प्रवा

क्यानता हा; उनक रवास आर उनका अन्य स्वामावन कियाओं के समान उन्हीं में से अखंडरूपेण प्रवा हित हुआ हो। और सच सममो, घटनाओं के उस संस्थान को हम सहत्त्वशाली नहीं कहेंगे, जिसमें केवल कलाकार की चातुरी का प्रकाश हो अथवा जिसमें अद्भुत घटनाओं द्वारा पाठक की उत्सुकता को गुद्गुदाया गया हो। महत्त्वशाली संस्थान हम उसको सममो जिसमे परिस्थितियों को व्यक्तित्व का विकासक अथवा उसका परि पोपक दिखाया गया हो, जिसमें परिस्थितियों के मीतर से एक पके पकाण व्यक्ति को जनम दिया गया हो। और जब हम पात्रों तथा कथा वन्तु के संस्थान पर ध्यान देते हुए रोमांस तथा उपन्यास पर विचा करते हैं तब हमें इस दृष्टि से उन दोनों में कोई मौलिक अथवा महत्ते शाली मेट नहीं प्रतीत होता।

जीवन के चित्रण के रूप में एक उम्यास का महत्त्व उसमें प्रदर्शित किए गए जीवन की श्रेणी तथा उसके परिसाण पर निर्भर है। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जीवन के सभी गरिमान्वित पटल समानरूप से सब के लिए रुचिकारी हों, और उचिकारिता ही उपभी महत्त्वशाली माव है
सार का सर्वप्रथम उपकरण है। इसलिए उपन्यासका प्रमुख कतव्य यह है कि वह अपनी रचना

का आधार मनुष्य की उन प्रवृत्तियों को बनावे जो उसके जीवन में मौलिक परिवर्तन उत्पन्न किया करती हैं शौर साथ ही सब के लिए समान रूप से रुचिकर भी हुआ करती है। ऐसी एक न एक प्रशृति रचनाकार को सहज ही मिल सकती है। उदाहरण के लिए, वह प्रेम को अपनी रचना का आधार बना सकता है। संभवतः संसार की रचनात्रों मे से त्राधी रचनात्रों का जाधार पुरुष स्त्रीर स्त्री का पारस्परिक प्रेम हो और यह बात स्पष्ट है कि प्रेम मनुष्य की सभी प्रवृत्तियों की अपेद्या कहीं अधिक विश्वजनीन हैं। यह सुतरा निगृढ तथा निभृत होने के कारण सभी मनुष्यों को समानरूप से आदो-लित करता आया है; और साथ ही अपनी उत्कट मार्मिकता के कारण सभी प्रवृत्तियों का ऋग्रणी रहता आया है। जीवन की नौका का कर्णधार यही है, हमारे सकल क्रियाकलाप का यही आदि स्रोत है। जीवन में मौलिक परिवर्तन इसी के द्वारा होते हैं, जीवन का बनना और बिगडना बहुधा इसी पर निर्भर रहता है। जब प्रेम मंगलमय तथा विशुद्ध होता है, तब वह मनुष्य को देवत्व की स्रोर ले जाता है, कितु जब वह ऋपने शारीरिक रूप में विकसित हो उदामता प्राप्त करता है तब वह मनुष्य को बहुधा धूलिसात् कर देता है। जहाँ इसमें उत्कटता संब से अधिक है वहाँ साथ ही यह और .. सद सावों की श्रपेदा रुचिकर भी कहीं श्रधिक है। जीवन मे जो कुछ भी सींदर्य तथा रुचिकरता उपलब्ध होती है उसका बहुतम भाग प्रेम से उपजता है। संनेप मे, प्रेम सौंदर्य तथा भव्यता का सर्वोत्कृष्ट आगार है। परमात्मा और प्रकृति के प्रेमरूप बीज ही से यह संसार श्रंकुरित हुआ है और प्रेम ही के कारण मनुष्य अपने जीवनतंतु को सतत वनाए रखता है। प्रेम का पुजारी कल्पनामय जगत् का स्रष्टा होने के कारण साथ ही कवि भी होता है। फलतः प्रेमान्त्रित जीवन का वर्णन करने में कवि की निभृत आत्मा, बोलती है; उसके चित्रण में वह स्वयं ऋपना चित्रण करता है, जो हर्ष्प्रकार से श्रापना होने के कारण श्रात्यंत ही विशव, स्फीत तथा न्यंजक हुत्रा करता है। इसमें संदेह नहीं कि विश्व के उपन्यासकारों में से कतिपय ही अपनी नायिकाओं को वाण्मह की महाश्वेता के समान सुदर तथा मंगलमय वना पाए हैं, ऋौर सौंदर्घ के विना प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती ऋौर प्रेम के विना जीवन के तंतु परस्पर नहीं जुड पाते। फलतः प्रेम के प्रजागरण के लिए नायक और नायिकाओं में सौंदर्य की उद्भावना करना परमावश्यक है। प्रेम यौवन का सार है; शरीर की नाड़ियों में जीवन का संचार इसी से होता है। इसके लिए जरा वनी ही नहीं। यह त्रावालवृद्ध सब में एकरस विराजमान रहता है। प्रत्येक पुरुष के जीवन में यौवन का प्रभात बीत कर जरा की संध्या त्राया करती है। सभी की धमनियों मे प्रेम का संचार होते के उपरांत ही जड़ता आया करती है। किंतु कैसा भी बुढ़ापक क्यों न त्रावे, कितनी भी निर्वलता क्यों न त्रा जाय प्रेम की सरसता सभी के लिए, सभी श्रवस्थाश्रों में एक सी बनी रहती हैं। इसी लिए प्रेम की **त्र्याधारशिला पर खड़े होने वाले उपन्यास**भवन सदा श्राकर्षक चने रहते हैं छौर मानव-समाज सदा ही उनमें पहुँच कर अपने

भौतिक जीवन के रवजन्य श्रम को मिटाता रहा है। प्रेम का परिपाक पाणिप्रहण में होना स्वाभाविक है और प्रेम की व्याख्या करने वाले उपन्यासों में यौवन मे प्रण्यी श्रथवा प्रण्यिनी के प्रति उत्पन्न हुए भेम के इस चरम परिपाक के मार्ग मे आने वाली अनुकृत तथा प्रतिकृत घटनावित का वर्णन होता है।

कहना न होगा कि प्रेम के इस सप्रदर्शन में प्रेमरस की शुचिता तथा श्राचारानुकूलना पर ध्यान देना श्रावश्यक है। उपन्यास के आ-जीवन में प्रेम का कितना भी उच्च स्थान क्यों न हो, धारभूत प्रेम में है तो वह, हर श्रवस्था में, जीवन के लिए ही। श्चिता का होना फलतः किसी भी प्रेमाश्रित कथा के आधार पर खड़े वाछनीय है होने वाले उपन्यास में हमे यह देखना होगा कि इसमे वर्णन किए गए प्रेम मे कितनी प्रौढता तथा उदारता है। कालिदास ने अपने कुमारसभव तथा शकुतला में प्रेम का वर्णन किया है। शेक्सपीत्रर के नाटकों मे भी प्रेम का संप्रदर्शन होता है। दोनों के प्रेमादर्श में मौलिक भेद होने पर भी दोनों ही ने इसे जीवन की अत्यंत निभृत अनुभूति के रूप मे प्रस्तुत करते हुए उसे सामान्य मर्त्यधाम से कुछ ऊपर को उभार दिया है। शकुंतला का प्रेम शारीरिक नहीं है, उसका तो आत्मा ही दुष्यत के साथ एक हो गया है। शेक्षपीत्रर का प्रेम बचों का प्रेम नहीं, उसमें छोथेलो जैसे श्रतुल बली सस्म होते दृष्टिगत होते हैं। संदेह तथा ईर्ष्या श्रादि श्रांदोलक भावों के साथ मिल कर वह जीवन को दु:खांत नाटक के ैरूप में परिएात कर देता है। एक कलाकार को अपनी रचना का विषय प्रेम को वनाते हुए उसको ऐसे ही घन रूप में प्रदर्शित करना चाहिए।

उपन्यास की सामान्य परिधि का निरूपण ऊपर हो चुका; श्रव

्हमारे संमुख प्रश्न यह है कि उस परिधि के भीतर उपन्यास की कला किन किन प्रमुख दिशाओं में उन्मुख हुई है, श्रर्थान् उपन्यास के अधान विभाग कौन कौन हैं।

पहले कहा जा चुका है, कि उपन्यास के श्रांतर्गत वह संपूर्ण

उपन्यासकार कथावस्तु पर कल्पना का मुलम्मा चढ़ाकर उसका वर्णन

करता है

कथासाहित्य आ जाता है जो गद्य की प्रणाली में व्यक्त किया गया हो। ऊपर हम यह भी कह चुके है कि उपन्यास का मानवजीवन के साथ घनिष्ट सबंध है और वह प्रत्यत्त या परोत्तरूप से उसी का चरित कहता है। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की एक काल्पनिक कथा है और "काल्पनिक कथा का संकेत

उस कथा पर हैं, जो कल्पना की सहायता से ऋधिक मार्मिक, सुचरित श्रीर प्राह्म बना दी गई हो, जिस में सुंदर चयनशक्ति की सहायता से जीवन के किसी उद्दिष्ट श्रंश की रोचक रूपरेखा खींची गई हो, श्रीर जो पूर्णता की दृष्टि से श्राकाश में चंद्रमा की भाँति चमक उठे। ऐसी काल्पनिक कथा में श्रसत्य का श्रश चंद्रमा की कालिमा की भाँति प्रकाश में लुप्त हो जाता है।" किसी व्यक्ति का जीवन यदि सत्य को ध्यान में रख कर लिखा जाय तो वह घटनाश्रों की एक सूचीमात्र वन जायगी श्रीर उसमें साहित्यिकता न श्रा सकेगी। इसके विपरीत जब एक कलाकार उसी व्यक्ति के जीवन को कल्पनाचेत्र में ले जाकर उसका वर्णन करता है तब वह जीवन रोचक वन जाता है श्रीर उस जीवन की नीरस घटनाएँ सरस वन कर पाठक के संमुख श्राती है।

डपन्यास की परिधि पर विचार करते हुए हम देख आए हैं कि घटनाप्रधान डपन्यास में घटनाओं का वर्णन होना आवश्यक उपन्यास है, और ये घटनाएँ सदा किसी न किसी कम.से चंटित होती हैं । इन्हीं घटनात्रों का नाम कथावस्तु है। अव हमें मंतुष्य में एक ऐसी प्रवृत्ति भी दीखती है, ..जो किसी , व्यक्तिविशेष के साथ संबद्ध न हो केवल घटनात्रों में त्रानंद लिया करती है; जिसे सदा से आश्चर्यमय तत्त्व ही रुचिकर लगता आया है। बच्चों मे श्रीर श्रविकसित बुद्धि वाले नरनारियों में हमे यही चृत्ति सचेष्ट रहती दीख पड़ती है। बच्चों की उड़नखटोले श्रीर दो दानवों आदि को कहानियों वा आधार यही श्रिशश्चर्यमय तत्त्व है। श्रौर हर घर में भीजनोपरांत, रात के समय नियम से कही जाने वाली नानी की कहानी भी आश्चर्य के इसी विश्वजनीन भाव पर खड़ी होती है। इन कहानियों मे घटनात्रों के स्रोतरूप व्यक्तियों, के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं होती; सच पूछो तो वे व्यक्ति श्रोता के संमुख साकार बन कर श्राते ही नहीं। यहाँ तो एकमात्र जिज्ञासा होती है "फिर क्या हुआ", "आगे क्या हुआ" और "अत में क्या हुआ।'।'' त्रार्ख्य के इस विश्वजनीन तत्त्व पर खड़े किए गए उपन्यासों को हम घटनाप्रधान उपन्यास कहते हैं। श्रंग्रेजी में गुलिवर्स ट्रैवेल्स और डॉन किक्सट आदि उपन्यास इस श्रेणी के हैं; और हिंदी के प्रख्यात चद्रकाता श्रीर चद्रकातासति नामक उपन्यास भी इसी कोटि मे आते है।

इस श्रेणी के उपन्यास, केवल आश्चर्यजनक घटनाओं को कौतूहलवर्धक रीति से सिज्जित कर के लिखे जाते हैं और उनका सुख्य उद्देश्य पाठकों को मनुष्यजीवन की असाधारण तथा अमोखी दुनिया में ले जाकर उनका चित्तरंजन करना होता है। ऐसे उपन्यास वहुधा सुखांत होते हैं और घटनाचक्र के समाप्त होने पर नायक अथवा नायिका की विजय घोषित कर देते हैं। "इनकी कुंजी किसी तहस्ताने, किसी गुप्तपन्न, या ऐसे ही किसी स्थान में होती है जिसके

मिलते ही उपन्यास का द्वार खुल जाता है और उसकी सुखांत इतिश्री हो जाती है।"

जब कोई व्यक्ति बचपन को छोड यौवन में पग धरता है तब श्रनायास ही उससे बहुत सी बाते छूट जाती हैं,. सामाजिक अरे उनके स्थान पर उसमें अन्य बहुत सी बाते अथवा व्यवहार-आ जाती है। वह व्यक्ति जब तक बालक था, उसे संवधी उपन्यास उद्गत्वटोले की कहानी रुचिकर लगती थी; वह "क्या हुआ", "फिर क्या हुआ" कहते हुए घंटों अपनी नानी के-पास विता देता था। किंतु यौवन आ जाने पर वह वहुधा उस चम-कते घटनाजाल से पराङ्मुख हो जाता है और स्त्रव वह समाज का एक सदस्य वन जाने के कारण मुख्यतया उन्हीं घटनात्रों में योग देता है, जिनका समाज के साथ कोई सबंध हो और जो समाज के विशीर्ण हुए पटलों का परस्पर संमिश्रग़ करती हों । समाज की **इन्हीं** परस्परान्वयिनी घटनाओं को लक्ष्य में रख कर लिखे गए उपन्यास सामाजिक, चरितसंबंधी अथवा व्यवहारविषयक उपन्यास कहाते हैं। इस कोटि के उपन्यासों को आकर्षण कथानक से हट कर पात्रों, उनके पारस्परिक व्यवहारों तथा समाज की रीति नीति श्रादि में केंद्रित हो जाता है । इन उपन्यासों के पात्र भिन्न भिन्न परिस्थितियों मे पड़ कर, तथा बहुविध व्यक्तियों के साथ संसर्ग में ष्ट्राने पर, किस भाँति व्यवहार करते हैं यही पाठक के मनोरंजन का प्रमुख साधन वन जाता है। परिस्थितियों की ऐसी परस्परानुगामिनी योजना, जिस के द्वारा उपन्यास के पात्र समाज से ऋधिक से ऋधिक सदस्यों के साथ संपर्क में आ सके, इसी वात में इस कोटि के उपन्यासों की कलावत्ता संनिहित है । सम्कृत का दशकुमारचरित इसी कोटि को रचना है अोर हिंदी में श्रीप्रेमचद के उपन्यास इस भेणी में आते हैं।

सभी आख्यायिकाओं तथा उपन्यासों की घटनाओं के घटित होने का कोई समय और देशविशेष होता हैं। अतरग जीवन सामाजिक उपन्यासों में तो उपन्यास का समाज-विशेष के साथ संबंध जुड जाने के कारण देश और

काल का उपकरण और भी अधिक व्यक्त हो जाता है । सामाजिक . उपन्यासों के पात्र किसी देशविशेष में, किसी समयविशेष पर त्रापना अपना काम करते हैं। इस स्टेज तक रचनाकार का ध्यान समाज, उसके व्यक्ति, उनका समय और देश, इन बातों पर अधिक रहता है श्रीर उसकी वृत्ति बहुमुखी सी रहती है। श्रव एक पग श्रागे बढिए श्रीर समाज को भुला व्यक्तियों को काल के हाथ मे सौंप, उन्हे उसके वश मे हो अपने अपने जीवन का उद्घाटन करने दीजिए । जीवन के उस उद्घाटन में समाज आदि सब तत्त्व अप्रधान हो जाते है और एकमात्र जीवन और उसका अप्रसिद्ध प्रवाह रह जाता है। इस तस्व के आधार पर खड़े किए गए उपन्यासी को इम अतरंग जीवन के उपन्यास कहते है। इन उपन्यासों मे व्यक्ति का जीवन सदातन मनुष्यजीवन का प्रतीक अथवा सकेतमात्र वन जाता है श्रीर कलाकार उस प्रतीक मे उसके श्रशेष जीवन को केंद्रित कर देता है। वहुधा सामाजिक उपन्थासों के पात्र आदि से श्रंत तक एक-सा ही स्वभाव लिए रहते है और उस स्वभाव के अनेक रंग रूप, परिस्थितियों के विविध पटलों को विविध रूप से रंजित करते चले जाते हैं। परतु अंतरंगजीवनसंबंधी उपन्यासों मे व्यक्ति का शरीर, उसका मन श्रीर श्रात्मा एक साथ भलक उठते हैं। इनमें, समय के श्रानिरुद्ध प्रवाह में पड़े हुए व्यक्तियों का सर्वस्व प्रत्यच हो जाता है। श्रौर क्योंकि इस कोटि के उपन्यासों की भित्ति चिरंतन दार्शनिक तत्त्वों पर निहित होती है, इसलिए इनमें घटनाएँ

श्रीर परिस्थितियाँ श्राप से श्राप, या विधिवशात्, पात्रों के जीवन में श्रा गई जान पड़ती हैं श्रीर पात्रों की जीवनकली के पटल उनका स्पर्श होते ही, श्राप से श्राप खुलते जाते हैं। कहना न होगा कि इस कोटि के उपन्यासों में रोचकता—जो कि उपन्यास का स्वभाव है—लाना कलाकार की सफलता का श्रेष्ठ निदर्शक है।

घटनाएँ किसी देश तथा कालविशेष में घटित होती है।

देशकाल सापेच श्रीर निरपेत उपन्यास सामाजिक उपन्यासों का चित्रपट भी देश और काल पर ही चित्रित होता है। अतरंग जीवन को चित्रित करने वाले उपन्यासों मे भी पात्र काल के प्रवाह में पड़ कर ही अपना विकास किया करते हैं। किंतु

उपन्यासों की एक श्रेणी वह भी है, जिसमें देश और काल दोनो ही समानरूप से ध्यानस्य रखे जाते अथवा दोनों ही समानरूप से विस्मृत कर दिए जाते है। देशकाल निरत्तेप उपन्यासी का निदर्शन सस्कृत से वाण्य हद्वारा रची कादवरी है। कादवरी की कथा में सारी घटनाएँ यद्यपि सरोवर, तट, राजगृह, राजसभा श्रादि स्थानों में श्रीर संध्या, चाँदनी रात, युवावस्था श्रादि समयविशेषों में घटित होती हैं, तथापि कवि ने अपनी चमत्कारिए। शक्ति के द्वारा अपने पात्रों को इतना अधिक सवल तथा मनोरम बना दिया है कि वे देश और समयविशेष की अपेचा न रख अपने आपे में ही प्रदीप्त होते दीख पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा में ऐसा स्वरवैचित्रय तथा ध्वनिगांभीर्य दीख पड़ता है कि यदि उसकी योजना सुचार रूप से की जाय तो उससे नाना वाद्ययंत्रों को ऐसी संमिलित संगीत-लहरी लहरा उठती है श्रोर उसकी श्रतिनिहित रागिनी ऐसी श्रनिर्वचनीय संपन्न होती है कि कविपंडित श्रपनी वाड्निपुण्ता से सहदय श्रोतात्रों को सुना कर मुग्ध करने का प्रलोभन किसी प्रकार

भी संवरण नहीं कर सकते। इसी से जहाँ वाक्याविल को सिन्नप्र कर विषय को द्रुत वेग से बढ़ाना आवश्यक प्रतीत होता है, वहाँ भी भाषा का प्रलोभन संवरण करना उनके लिए कष्टसाध्य हो जाता है श्रीर विषय पद पद पर वाक्याविल के भीतर प्रच्छन्न होकर श्रायसर होता है। विपय की श्रपेत्ता वाक्यविन्यास ही वाहवाह लेना चाहता है श्रीर इसमे वह बहुधा सफल भी हो जाता है। इसीलिए वाणभट्ट यद्यपि बैठे थे उपन्यास लिखने पर लग गए शब्दावलि को वी णा को मंकृत करने में। वे अपनी कथा का अग्रसर करने के लिए भी वाक्यावाल के विपुल सौदर्यभार को न भुला सके। "उन्होंने संस्कृत भाषा को अनुचरों से घिरे सम्राट् की भाँति आगे बढ़ा दिया है और कथा को पीछे पीछे प्रच्छन्न भाव से छत्रधर की भाँति छोड़ दिया है। भाषा का राजमर्यादा बढ़ाने के लिए कथा का भी कुछ प्रयोजन है, इसी से उसका आश्रय लिया गया है; नहीं तो उसकी श्रोर कवि की दृष्टि भी नहीं है।" ऐसी प्रच्छन्ने कथा का देशकाल निरपेन्न होना सुतरां स्वाभाविक ही है श्रीर सारी कादंवरी को पढ़ कर भी हमे शुद्रक के समय और उसके राजदरबार की याद नहीं आती । कादंबरी में घटनाएँ ऋौर उनको घटाने वाले पात्र नहीं दीखते, यहाँ तो हमे प्रकृति के अशेष रग एक पिटारी में सजे हुए दृष्टिगत होते हैं । सपूर्ण उपन्यास अपनी कोटि का एक ही है श्रीर इसकी परंपरा अत्यंत विरत्त तथा वर्तमान काल मे लुपपाय हो चुकी है।

उपन्यासों को घटनाप्रधान उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, अतर्रगसंबंधी उपन्यास तथा देशकालनिरपेक्ष उपन्यास इन चार विधाओं में विभक्त करके अब हमे उनके निर्मायक तत्त्वों का दिग्दर्शन कराना है। उपन्यास के निर्मायक तत्त्व छः हैं—यथा वस्तु पात्र, कथोपकथन, देशकाल, शैली और उद्देश्य।

मतुष्य स्वभावतः क्रियाशील प्राणी है। ससार में अविरत रूप् से होने वाले परिवर्तन मे वह भी फँसा हुआ है । उसकी इस सचेष्टता और गतिशीलता में ही उसका जीवन है। उसकी इस गतिशीलता से ही उसके जीवन की घटनाओं का प्रादुर्भाव होता है। इन घटनाविलयों के द्वारा ही उसका आर्तमा अपने चरम सौदर्भ को फिर से प्राप्त करता है। जीवन की इन घटनावितयों को ही हम कथावस्तु कहते है। इन घटनाओं का विधाता मानव ही उपन्यास मे पात्र कहाता है । ये पात्र परस्पर वार्तालाप द्वारा कथावस्तु को त्रागे बढाते है; इसी तत्त्व को हम कथोपकथन कहते है। ये घटनाएँ किसी समय तथा देशविशेप मे होती है; इस समय श्रीर देशविशेष को ही हम देशकाल, परिस्थिति अथवा वाताव रण कहते हैं। जीवन मे विकसित होने वाली इन घटनात्रों को उपन्यासकार एक ढंगविशेष से दर्शाता है; यह ढंग ही उपन्यास की शैली कहाता है। प्रत्येक उपन्यासकार जीवन मे होने वाली घटनात्रों को त्रपने एक विशेष ढंग से पढता है। समान रूप से होने वाली घटना को देख दो कलाकार परस्परप्रतीपी दो परिएाम निकाल लेते हैं। साहित्य में कभी भी एक वस्तु दो कलाकारों को एक सी नहीं दीख़ती। फलतः प्रत्येक साहित्यिक रचना में उसके निर्माता का व्यक्तित्व प्रच्छन्नरूपेगा विद्यमान रहता है । उपन्यास के ऊपर पही हुई व्यक्तित्व की इस छाप को ही हम उपन्यासकार द्वारा प्रस्तुत की गई जीवन की आलोचना, व्याख्या, जीवनदर्शन श्रथवा उद्देश्य इन नामों से पुकारते हैं।

उपन्यास के कथनीय विषय को वस्तु कहते हैं; श्रौर क्योंकि यह एक किएत कथा के रूप में होता है, इस लिए इसका नाम कथावस्तु भी हैं। हम देखते हैं कि हमारा जीवन किसी श्रदृष्ट के श्रधीन हो वार बार परिवर्तन के चक्र में घूमा करता है। इस परिवर्तन में विन्यास का लेश नहीं। यह उथल-पुथल और भाँति भाँति की क्रांतियों से व्याकुल है। हम सोचते कुछ हैं और हो जाता है कुछ और ही। घटनाएँ हम नहीं घटित करते, वे अनायास ही हमारे द्वारा घट जाती है। परिवर्तन और क्रांतियों के इन अस्तब्यस्त पड़े मनकों को इनकी अंतस्तली में अनुस्यूत हुए ऐक्य सूत्र में पिरो विना ही कलाकार की सब से बड़ो कथावस्तु है।

परिवर्तन के ये मनके अगिएत हैं। इनकी संख्या के समान इनकी बहुविधता भी आश्चर्यकारी। किंतु महत्त्व तथा पारमार्थिकता की दृष्टि से इन मनकों में भी तारतम्य है। इन में से बहुत से मनके तो जन्मते ही नष्ट हो जाते हैं; उनका जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पडता। वे जीवन की विपुल माला में न होने के समान हैं। दूसरे मनके विशेष रूप से गतिमान् तथा शिक्तशाली होते हैं। उनका जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, जीवन की माला में ये जाज्वल्य-मान नगों की भाँति चमका करते हैं।

चतुर उपन्यासकार का कर्तव्य है कि वह अपनी कथावस्तु को जीवनमाला के इन जाज्वल्यमान नगों से घटित करें। वह अपनी रचना का विषय ऐसे तत्त्वों तथा घटनाओं को बनावे जो जीवनस्रोत के समीपी है, जीवी होता है के कारण उनके मनोवेगों को बल के साथ आंदोलित कर सके। यदि उपन्यासकार चाहे तो अपनी कथावस्तु को भौतिक प्रेम की सामान्य घटनाओं से घड सकता है; चह चाहे तो अपना उपन्यास आरचर्य के सामान्य तत्त्वों पर खडा कर सकता है। किंतु इन दोनों ही प्रकार के उपन्यासों में चिरस्क्षा-

ंचिता न होगी। दूसरी अोर वह प्रेम को शारीरिक पारिधि से बाहर निकाल उसे आत्मिक बनाता हुआ अत्यंत ही मार्मिक तथा निगूढ़ अनुभूति के रूप में परिएात कर सकता है; ऐसी अनुभूति, जो हमारे जीवन की चिरसंगिनी होती है, जो हमारे आतमा में "गाँस" का तरह खुसी होती है, जो जैसी हम में वैसी ही संसार के अन्य सभी ं प्राणियों मे घॅसी रहती है। प्रेम की इस करण कथा मे वह शेक्सपीऋर की की भॉति ईप्यों आदि के भावों को प्रविष्ट कर उसे और भी अविक वन तथा सांद्र बना सकता है। उस प्रेम का परिपाक करने के लिए नायक-नायिकात्रों के द्वारा किए गए लोकोत्तर कृत्यों का वर्णन कर वह उसमे चार चांद लगा सकता है; अमूर्त प्रेम को गतिमत्ता प्रदान कर उसे मूर्त बना सकता है और विविध प्रकार से उसमे आदोलना शक्ति भर सकता है। कहना न होगा कि प्रेम के इस विशुद्ध रूप घर खड़ा किया गया उपन्यास चिरजीवी होगा; दैविक प्रेम के छप मे वह भी सदा मनुष्यों के इदयाकाश मे चद्रमा को भाँति चमकता रहेगा । यह तो हुई केवल प्रेम श्रौर उसके श्राधार पर खडे होने वाले उपन्यासों की बात । कलाकार चाहे तो इस प्रेम को समाजचेत्र में ला उसके रमणीय रूप में समाज की बहुरूपिता से द्धपन्न हुई बहुमुखता उत्पन्न कर उसे त्रौर भी त्र्यधिक व्यापक रूप दे सकता है। प्रेमचद की भाँति वह इस प्रकरण मे समाज की सभी साधक तथा घातक प्रवृत्तियों को निदर्शित कर सकता है। इस काम को करता हुआ। वह चाहे तो समाज के संमुख अप्रत्यच रूप से अपने मतव्य भी रख सकता है। समाज की भाँति समाज के बहु-विश्व प्रेम को वर्णन करने वाला यह उपन्यास भी चिरजीवी होगा।

ससार की बहुमुखता से पराड्मुख हो अपनी श्रोर लौटता हुआ क्ताकार अपने अंतरंग को भी उपन्यास के रूप मे जनता के संमुख

11 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3

रख सकता है। अब वह एक फन्वारे के समान सारे घटनाचक को अपने भीतर से ही निकाल उसका विश्लेषण कर सकता है। जिस प्रकार एक श्रीर्णनाभ विपुल ऊर्णातंतु को अपने भीतर से निकाल फिर उसे अपने भीतर ले लेता है, इसी प्रकार एक कलाकार भी श्रातमघटित घटनाश्रों को फिर अपने ही भीतर श्रातमसात् कर सकता है। इस प्रकार इस कोटि के उपन्यास में वह अपने श्रशेष व्यक्तित्व को मुखरित करता हुआ उसके द्वारा संसार भर के व्यक्तित्व को प्रस्कृटित कर सकता है। कहना न होगा कि आतमा के समान, उसकी घटनाविलयों का वर्णन करने वाला यह उपन्यास भी विरस्थायी होगा।

उपन्यास के विषय को केवल वस्तु न कहकर हमने उसे कथा-वस्तु कहा है, इसका आशय यह है कि जिस प्रकार कथावस्तु के लिए कथा रोचक होती है, उसी प्रकार उपन्यास के रोचक होना विषय मे रोचकता का होना अत्यत आवश्यक है। त्रावश्यक है म्राज हम उपन्यास को उपदेशामृत पान के लिए नहीं पढ़ते; जीवन के तुमुल संघर्ष का चित्र भी उसको पढते समय हमारे मन मे नहीं उद्युद्ध होता। इस उद्देश्य के लिए हम बहुधा क्विता अथवा नाटक पढा करते हैं। दैनिक जीवन की संकुलता से थककर जब हम चूर चूर हो जाते है, तब आत्मप्रवण उपन्यासों को पढ़ हम अपना मन बहलाते है, तब दैनिक जीवनचक के वेग द्वारा रवर की भाँति फैला हुआ हमारा अत करण, उन वेगों से छुट्टी पा फिर अपने मौलिक घन रूप मे आ जाता है। फलत उपन्यास की कथावस्तु मे प्ररोचकता का होना नितांत आवश्यक है। इस तत्त्व के न होने पर अच्छे से अच्छा उपन्यास भी अनुपादेय हो जाता है।

जीवन के चित्रण को हमने उपन्याम बताया था; श्रीर जीवन

विसवरूप होने पर भी एक सची घटना है। इस क्य,वस्तु में यथार्थ घटना को यथार्थ वनाकर ही प्रस्तुत करना सत्यता का होना कलाकार का प्रमुख कर्तव्य है। उपन्यासकार जीवन ऋावश्यक है की, चाहे जिस किसी भी घटना या स्थिति को लेकर अपर्ना काल्पनिक चित्रपट प्रस्तुत करे, उसके लिए यह आवश्यक हैं / कि वह इस घटना या स्थिति के रहस्यों और विशेषताओं से पूर्णतया परिचित हो। उदाहरण के लिए, यदि एक उपन्यासकार किसी काल की ऐतिहासिक स्थिति को अपने उपन्यास द्वारा उपस्थित करना चाइता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह उस काल की सामाजिक, राजनीतिक तथा विर्मिक आदि परिस्थितियों का पूरा पूरा अनुशीलन करें। उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि उस काल मे राजाओं, रानियो, राजकुमारों, राजकुमारियों, राज्य के वडे बड़े ऋधिकारियों, सेनाओं तथा प्रजागण के रहनसहन का क्या ढंग था, शासन-व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक परिस्थिति कैसी थी। इन वातों को हृद्यंगम किए विना ही वैदिलकाल, मौर्यकाल, गुप्रकाल, मुगलकाल श्राद् की घटनात्रों को उपन्यासवद्ध करना श्रनुचित होगा।

उपन्यासवस्तु के विषय में सर्वप्रथम विचारणीय वात यह है कि
क्या उसकी कथा चित्ताकपक अथवा वर्णन करने
कथावस्तु के
योग्य है, श्रीर क्या वह उचित रूप से कही गई है।
इसका आशय यह हुआ कि यदि हम उसकी सुदम
आलोचना करें तो हमें उसमें निम्नलिखित प्रश्नों का संतोपजनक
उत्तर मिलना चाहिए:—

- १. "उसमें कहीं कोई वात छूटी हुई तो नहीं जान पड़ती; अथवा उसमें परस्परिवरोधी वार्ते तो नहीं कही गई हैं?
  - २. क्या उसके सद अंगों में परस्पर साम्य और समीचीनता

है ? ऐसी तो नहीं है कि किसी ऐसी घटना के वर्णन में कई पृष्ठ रंग डाले गए हों , जिसका कथावस्तु से कोई प्रत्यक्ष संबंध न दोख पड़ता हो, अथवा किसी पात्र का कथन या भूमिका बहुत लंबी चौड़ी कर दी गई हो ; किंतु कुछ आगे बढ़ते ही वह भूमिका तुच्छ या सामान्य बन जाती हो ?

३. क्या उसमे वर्णित घटनाएँ आप से आप अपने मूल आधार से, या एक दूसरी से प्रसूत होती चली जाती है ?

४ क्या साधारण से साधारण वातों पर लेखक की छेखनी चलकर उन्हें छोकोत्तर बनाने में समर्थ हुई है ?

५. क्या घटनाओं का क्रम ऐसा रखा गया है, जिस मे वे हमको असंगत अथवा अस्वाभाविक न जान पड़ती हों ?

६ क्या उसका अत या परिणाम वर्णित घटनाओं के अनुकूल है और क्या कथा या वस्तु का समाहार पूर्वापर विचार से ठीक ठीक हुआ है ?"

यदि उक्त प्रश्नों का संतोपजनक उत्तर मिल जाय तो समभो कला-कार उपन्यास लिखने में सफल हुआ है, अन्यथा नहीं।

हडसन ने कथावस्तु की दृष्टि से उपन्यासों के दो भेद किए
कथावस्तु की दृष्टि
से उपन्यासों के
दो भेद
संबद्ध तथा सुघटित होती है। प्रथम कोटि के
उपन्यासों मे घटनाएँ एक दृसरी पर आश्रित नहीं
रहती और न उत्तर घटना अतीत घटना का आवश्यक या अनिवार्य परिणाम ही होता है। इन परस्परासंबद्ध घटनाओं को एकता
के सुत्र में पिरोने वाला व्यक्ति उपन्यास का नायक होता है। उसी के
विशिष्ट चरित्रों को लेकर उपन्यास के भिन्न भिन्न श्रवयवों का डाँचा

खड़ा किया जाता है। दूसरी कोटि के उपन्यासों में घटनाएँ एक दूसरी से संबद्ध रहती है, और धारावाहिकरूपेण एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इस प्रकार प्रसूत होती चली जाती है। ऐसे उपन्यास एक व्यापक विधान के अनुरूप बनाए जाते हैं और उनकी सार्थकता घटनाप्रसूत पर निर्भर रहती है। कहना न होगा कि संबद्ध तथा असंबद्ध दोनों प्रकारों के समुचित सामजस्य में ही उपन्यासकार की इतिकर्तव्यता है।

एकता की दृष्टि से हम कथावस्तु को सामान्य तथा समस्त इन वो विभागों मे विभक्त कर सकते हैं। सामान्य पकता की दृष्टि कथावस्तु वह है, जिसमे उपन्यास को एक ही कथा के आधार पर खंडा किया गया हो; और समस्त कथावस्तु वह है, जिसमे एक से अधिक कथाओं का समावेश हो। समस्त कथावस्तु के विषय मे यह बात याद रखनी चाहिए कि उसमे सकतित की गई कथाओं का विकास इस विधि और कम से किया जाना चाहिए कि वे सब मिल कर एक बन जाँय और उपन्यास मे एकता की निष्पत्ति हो जाय।

कथावस्तु की विधाओं के साथ साथ उसके कहने के ढंग भी

कथावस्तु के कहने

के तीन हो। पहले मे उपन्यासकार इतिहास-लेखक का
स्थान ग्रहण करके, वर्णनीय वस्तु से अपने को
पृथक् रख कर, अपने वस्तुविन्यास का सहज विकास
करता हुआ, पाठकों को अपने साथ लिए हुए, उपन्यास के परिणाम
पर पहुँचता है। दूसरे ढग मे कलाकार नायक का आत्मचरित उसके
मुँह से अथवा किसी उपपात्र के मुँह से कहलाता है और तीसरा
प्रकार वह है, जिसमे प्रायः पत्रो आदि के द्वारा कथा का उद्घाटन
कराया जाता है। तीसरा ढग बहुत कम और पहला बहुत अधिक

उपयोग मे त्राता है, किंतु उपन्यासकार को श्रपनी कलाकारिता दिखाने का यथेष्ट श्रवसर तीसरे ही ढंग में मिलता है।

कथावस्तु के अनतर उपन्यास मे ध्यान देने योग्य वस्तु पात्र तथा उनका चरित्रचित्रण है। हमने कहा था कि पात्र तथा एक उपन्यासकार अपने पाठकों के समुख जीवन चरित्रचित्रग को मायाजाल बना कर प्रस्तुत किया करता है श्रीर चाहता है कि इम भी उसके मायाजाल को माने, उसमें लीन हो जाँय, उसको इसी प्रकार देखे, सुने श्रीर छुएँ जैसे उसने इसे देखा, सुना श्रौर छुत्र्या है, संद्येप मे हम उसके साथ मिल कर एक वन जाँच। श्रव यदि किसी उपन्यास को पढ़ कर श्रापके मन मे यह वात उत्पन्न हो जाती है, यदि उसे पढ़ते समय उसके पात्र आपके संमुख पंक्तिवद्ध हो खडे हो जाते है, तो समिक्तर वह उपन्यास चरित्रचित्रण की दृष्टि से उत्तम संपन्न हुआ है; और यदि उसे पढते समय उसके पात्र श्रापको छाया की भाँति कहीं दूर दूर, भुटपुटे मे, उखड़े-पुखड़े दीख पड़ते है, तो समिकार वह उपन्यास अपने ध्येयसंपादन में असफल रहा है।

यहाँ प्रोफेसर इडसन ने यह प्रश्न उठाया है—श्रोर हिंदी के श्रालोचकों ने उसकी श्रावृत्ति भी की है—िक एक अपने पत्रों के साथ ऐक्य श्रानुभन करते हैं श्रीर, चलता-फिरता देखने लगते हैं। इस समस्या का, विवेचन उपन्यास के प्रकरण में करना श्रानुचित

है, क्योंिक यह वात तो साहित्यमात्र का समान काम है और किवता तथा नाटक में इस तादात्म्य की निष्पत्ति उपन्यास की अपेचा कहीं अधिक होती है। हमनें साहित्य तथा किवता आदि पर विचार करते

समय इसका रहस्य कवि की कल्पनाशक्ति अपने तथा अपने पात्रवर्ग के भीतर प्रवाहित होने वाले ऐक्यसूत्र में निर्धारित किया े है। जब हम वस्तुस्थिति पर मार्मिकदृष्टचा विचार करते है तब हमे भिन्न भिन्न मनुष्य एक एक विछिन्न द्वीप के समान दीख पड़ते है। उनके बीच मे अपरिमेय अश्रुलवणाक समुद्र मॅडरा रहा है। दूर से जव एक दूसरे को देखता है, तब मन मे यह भासता है कि हम लोग एक ही महादेश के रहने वाले थे, अब किसी के शाप से बीच मे विच्छेद का विलापसमूह फेनिल होकर उमड़ पड़ा है। दूर से भासमान होने वाला यह ऐक्य कलाकार की कल्पनामयी रचना मे और भी अधिक रमणीय वन कर हमारे संमुख आता है। रचनाकार की कल्पना के नीहार में भीगे हुए उसके पात्र हमें दीखते भी है श्रीर नहीं भी दीखते, सुनाई भी पड़ते हैं और नहीं भी सुनाई पड़ते, हमारे द्वारा छुए भी जाते हैं और नहीं भी छुए जाते। इस है और नहीं के संमिश्रण मे ही कलाकार की सर्वश्रेष्ठ दक्षता का प्रादुर्भाव होता है। और जहाँ कविता के चेत्र में यह संमिश्रण अत्यंत ही घन तथा सांद्र वन कर हमारे संमुख आता है वहाँ उपन्यास की परिधि मे यह तरल तथा विस्तीणं होकर प्रकट होता है, क्योंकि जहाँ कविता जीवन की समष्टि को उसकी व्यष्टि के रूप किसी एक तस्व में केंद्रित करके हमारा उसके साथ तादात्म्य स्थापित कराती है, वहाँ उपन्यास जीवन के विस्तार मे घूमता हुआ हमे वहां के वन-आरामीं का दर्शन कराता है।

उपन्यास की परिधि को देखते समय हमने कहा था कि उपन्यासकार की इतिकर्तव्यता उस कला में हैं; जिसके क्या का कथन द्वारा वह अपने जीवन-सवधी दर्शन को पाठकों नक पहुँचाना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसकी सफलता उसके द्वारा किल्पत की गई कथा को कहने के प्रकार में है। निश्चय ही एक निवधकार की भाँति वह जीवन के विषय में बाते नहीं करता, और नहीं वह एक चिरत्रलेखक की भाँति किसी जीवनिवशेष को ही जनता के संमुख रखता है। वह तो जीवन को आर्विभूत करता है, जीवन की कली को खिला कर हमारे समझ रखता है; और इसके लिए उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह किस प्रकार अपने पाठकों को अपने ही समान अपने पात्र दिखावे, सुनावे और छुवावे।

प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए यह समस्या सदा से सामान्य
रहती आई है। उनकी सर्वव्यापिनी दृष्टि समस्त
उपन्यासकार की कथा को एक साथ आद्योपांत देखकर उसका ऐसा
विन्यास करती है कि पाठक तन्मय होजाते है और
वे अपनी कथा को, चाहे जिस प्रकार कहे, पाठकों का मन उससे नहीं
ऊचता। टॉल्स्टाय, वाल्मांक तथा प्राउस्ट की रचनाएँ इस बात का
निदर्शन है।

किंतु सभी उपन्यासकार टॉल्स्टाय के समान विश्वव्यापिनी दृष्टि वाले नहीं होते। इनके मन में इस प्रकार के प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है कि कथा कहते समय उसका कहने वाला किस विंदु पर ठहरे वस्या उसे भी उपन्यास में घुसकर उसकी कथा के किसी पात्र के समस्याएँ साथ एक बन जाना चाहिए, या उसे अपने व्यक्तित्व को नितरां प्रछन्न रखते हुए कथा और उसके पात्रों से छिपा रहना चाहिए; अथवा उसे एक व्यापक वन कर घटनाओं के क्रम पर

टीकाटिप्पणी करते हुए उन्हे श्रयसर करने वाला बनना चाहिए।

इसी प्रकार, लेखक की भाँति पाठक के विषय में भी यह प्रश्न हो

सकता है कि उपन्यास पढते समय पाठक की कौन सी वृत्ति हो ? क्या उसे उपन्यासकार के संमुख खडा होकर उसके मुँह उसकी कहानी सुननी है, अथवा उसे वहाँ खड़ा होकर अपने सामने घटित होने वाली घटनाएँ देखनी हैं। इसके ऋतिरिक्त क्या उपन्यास की कथा केवल एक ही दृष्टिकोएा से दिखाई जानी है, ऋौर यदि ऐसा है तो क्या वह कोण कथा से वाहर का है, अथवा उसी के भीतर रहने वाले किसी पात्रविशेष का है, अथवा उस कथा का दृष्टिकोगा इस विदु से उस विदु पर होते हुए अनेक विदुओ पर केंद्रित होना है <sup>१</sup> साथ ही उस कथा का लच्य क्या होना है ? क्या यह विश्वदृश्यीय निदर्शन है, जैसा कि टॉल्स्टाय, वाल्फाक और वैकरे की रचनाओं मे दीख पड़ता है, या किसी परिस्थिति को उत्पन्न करने वाले अदृश्य घटनाजाल को श्रमिनीत करना है, जैसा हेनरी जेम्ब की रचनात्रों में दीख पहता है, या किसी विषय को निदर्शित करना है, जैसा वेल्स करते है, अथवा यह कोई वृत्तिविशेष की परिधि में संपुटित हुआ एक निर्धारित दृष्टिकोगा है, जैसा कि जेन ब्रॉस्टन की सामाजिक सुखवृत्ति को दिखाने वाली प्रवृत्ति मे प्रत्यच्च होता है। इन सव वातों से भी वढ़ कर अधिक महत्त्व वाली वात यह है कि उपन्यासकार अपने घटनाजाल को आरंभ में किस प्रकार गतिमान् वनावे और एक बार गतिमान् वना कर उसको किस प्रकार चरम परिणाम की ओर अपसर करे।

लोगों का विश्वास है कि उपन्यास में जीवन डालना पात्रों का काम है; क्योंकि उपन्यास में हमें पात्रों को जन्म देने पत्रों का निर्माण वाली घटनासतित की अपेत्रा पात्रों के दर्शन कहीं अधिक प्रत्यत्त रूप से होते हैं। साथ ही एक उपन्यासकार के हाथों किसी पात्र की परिनिष्ठित रचना हो चुकने पर वह उस कृति की परिधि से वाहर हो हमारे

यथार्थ जीवन श्रीर साहित्य दोनों के लिए समानरूप से श्रादर्श बन जाता है। किंतु स्मरण रहे, घटनाओं की धारावाहिक प्रसूति के विना पात्रनिर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि ससार मे श्रविरतस्प से प्रवाहित होने वाली घटनानदी मे पात्र एक बुद्बुद् के समान है; वह कियारूप घटना का प्रतीकमात्र है, उसका आभासमान मूर्त रूप है। हम व ग्रभट की महाश्वेता को इस रूप में नहीं जानते कि यह एक पीयूषवाहिनी ललनापात्र थी अथवा कादंबरी से पृथक् उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता थी। हम तो उसे कादवरी में घटित होने वाली परम पावन क्रियाप्रसृति का एक मूर्ते त्र्याविभीवमात्र मानते हैं, महामहिम वाणभट की सततप्रदीप प्रतिभाष्वाला की एक चिनगारीमात्र सममते है। इससे पहले कि हम र्व्याक्तत्व को मूर्तरूप में देखे, हमे उसे देश और कालविशेष की रूपरेखा में बॉधना होगा, श्रौर हमारी यह बधनिकया घटना जाल के बिना असभव है। इसिलए किसी भी उपन्यासकार की सब से बड़ी समस्या यह है कि वह अपने घटनाजाल के **छ**ष्ट को किस प्रकार और कितने वेग से उपन्यासपट्ट पर फेंके—

इस काम के लिए अब तक दो उपायों का अवलवन किया जाता
रहा है; जिनमे से पहला अभिनयात्मक है और
घटनाप्रदर्शन
के दो उपाय:
अभिनयात्मक
व्याख्यात्मक । पहले प्रकार मे पाठक की
अपाँख सीधी, रंगमच पर खड़े हुए पात्र पर टिकी
रहती है। और दूसरे प्रकार मे वह लेखक के द्वारा
विए गए उनके वर्णन के शीशे मे से उन्हे देखता

है। ससार के कितपय उत्कृष्ट उपन्यास या तो पहले ही प्रकार में कहे गए है, अथवा एकांततः दूसरे में। उदाहरण के लिए, टॉल्स्टाय का आन्ना करेनिना नामक उपन्यास एकांततः मानों रगमंच पर खेला गया है। इसमें दश्यों का क्रिमक विकास बड़ां ही मार्मिक वन

पड़ा है, श्रौर इसे पढ़ते समय पाठक श्रपने को क्रम से घटित होने वाली घटनाश्रों के सामने खड़ा पाता है। यह उन सब पात्रों को श्रपने से एक हाथ की दूरी पर सजे हुए रंगमंच पर रगरली करते देखता है। जीवन के साथ इतनी घनिष्ठता श्रौर किसी भी उपन्यास को पढ़ कर निष्पन्न नहीं होती।

द्याख्यात्मक उपन्यासों का सब से सुंदर निदर्शन बाल्माक की रचनाएँ है। इनमें घटनात्रों का चक्र चलने से पहले उनके लिए अपेचित वातावरण को विस्तार के साथ घडा जाता है। क्या इतिहास, क्या नगर, क्या राजपथ, क्या मकान, कमरे, मोपड़ियाँ, यहाँ तक कि वर्तमान युग की आर्थिक संकुलता, सभी को विस्तार के साथ पाठक के संमुख रखा जाता है। वर्णन करने की यह शक्ति इतने अधिक रोचक और विकसित रूप में संसार के अन्य किसी भी उपन्यासकार में नहीं पाई जाती।

अभिनयात्मक श्रौर व्याख्यात्मक दोनों उपायों का समिश्रण् श्रार्नल्ड वेनेट रचित दी श्रोल्ड वाइव्ज टेल मे श्रात्यंत दोनों उपायों का ही सुंदर सपन्न हुश्रा है। इस उपन्यास को लिखने का विचार उनके मन मे कैसे श्राया, यह बताते हुए वे लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने एक भोजनालय मे एक मोटी भही, तथा व्ययिनी महिला को देखा। वह इतनी श्राजीव सी बनी थी कि सभी उस पर हँस रहे थे; इतने में वेनेट ने सोचा कि क्या ही श्राच्छा हो यदि कोई उपन्यासकार उसके यौवन के भग्नावशेषों पर श्रपना कथानक खड़ा कर उसके इतिहास को लिख डाले। क्योंकि यह कितना करुणाजनक दृश्य हैं कि यही व्ययिनी महिला एफ दिन यौवन की लहरियों मे भूमती हुई दर्शकों को मुग्ध किया करती थीं; इसके मन में भी एक दिन उमंगे थीं। उल्लास थे श्रीर विलासभरी श्राकांचाएँ थीं। श्रीर इस बात से कि उसके व्यक्ति में इस विपुल परिवर्तन को प्रतिच्रण प्रतिवस्तु में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों की उस लड़ी ने उत्पन्न किया है, जिसे वह श्रपने ऊपर घटित होता देखकर भी न देख सकी थी, उसकी जराजन्य करुणो-त्पादकता कहीं श्रिधक बढ़ जाती है। उन्होंने श्रपने इस उपन्याम में नायिका तो दो रखी हैं किंतु टॉल्स्टाय के प्रख्यात उपन्यास वार एएड पीस की भाँति नायक एक ही रखा है श्रीर वह है समय।

बैनेट ने अपने उक्त उपन्यास में दो जीवनों को समाप्त करने वाले युग की अप्रतिहत प्रगित को हृद्यंगत करते दी श्रोल्ड हुए, समय की न दीखने वाली उड़ान श्रोर परिवर्तन की न सुन पड़ने वाली पगध्विन को—जो एकमात्र स्मृतितंतुश्रों द्वारा श्रनुमेय हैं, श्रथवा जिसे हम मन तथा हृद्य में निहित हुई निगूड अनुभूति की स्तराविलयों में ही पढ सकते हैं— बड़े ही मार्मिक प्रकार से निदर्शित किया है।

घटनाओं के वर्णन में अभिनय तथा व्याख्यान दोनों उपायों के सिमश्रण से काम लिया गया है। जहाँ हम इस उपन्यास में बड़ी ही प्रवीणता के साथ निर्धारित किए गए दृश्यों में पात्रों को अपनी अपनी कथा का अभिनय करता देखते हैं, वहाँ साथ ही हमें इसमें वातावरण को रूपरेखित करने वाले, अथवा घटनाजात को वाह्यजगत् से हटा अंतर्जगत् में कीलित करने वाले अत्यंत ही विशद और नानाविषयक विष्कंभक भी उपलब्ध होते हैं। उपन्यास की दोनों नायिकाओं को हम उनके अञ्चते यौवन में उभरी हुई अपने सामने खड़ी देखते हैं, और तब कौंस्टांस एक विवाहित युवती के रूप में विलिसित होती हुई स्थूलकाय वनती हैं, अधेड विधवा वनकर मोटी, मूर्ख और मधुरस्वभाव वाली बनती है, फिर वह अविवेकिनी माता बनती हुई अपने सीरिल नामक पुत्र को प्यार करती है और अंत में हमारे संमुख अपनी मृत्युशय्या पर आती है; और यही उसके जीवन की आद्योपांत कथा है। दूसरी ओर हम सोफिया को अपने गृहहोटल को चलाने में व्यस्त हुई, दिनरात "पैसा पैसा" इसी एक धुन में व्यय हुई, और चाहे जिस तरह हो, एक आहत मालिक मकान बनने की अभिलापा में हम हुई देखते हैं। और अंत में वह हमारे सामने एकांत में अपने उस मृतपित की देह पर, जिसे उसने गत तीस वपों सें, नहीं देखा था, रोती हुई आती हैं।

सफल उपन्यासकार की कला में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति निहित
रहती है जिसके द्वारा वह अपने पात्रों में देश और
समय के अनुकूल छोटा बडा बन जाने की शक्ति ला
देशकाल के अनुसार छोटे वड़े
वन जाते हैं

में यह बात केवल टॉल्स्टाय में सपन्न हुई है; और
उनकी प्रख्यात रचना आन्ना करेनिना के पात्र यद्यपि
उत्रीसवीं सदी के अंत में होने वाले रूसी हैं, तथापि उनके प्रधान
पात्र आन्ना और लेविन अपनी गरिमा और अपनी लंघिमा में
समस्त नथा सार्वकालिक विश्व के साँमे पात्र हैं।

पात्रों के चिरित्रनिर्माण में कथोपकथन का बहुत महत्त्व है। इस के द्वारा हम पात्रों से भलीभाँति परिचित होते और हश्यकात्र्य की सजीवता और वास्तविकता का बहुत कुछ अनुभव करते हैं। कथोपकथन वस्तु को कथा का रूप देता है और उसमे गतिशीलता ला देता है।

यद्यपि देखने में कथोपकथन का संबंध घटनाओं के साथ सीधा प्रतीत होता है, तथापि उसका संबंध पात्रों के साथ अधिक गहरा है। पात्र ही बातचीत करते हैं और उसके द्वारा अपने विविध भावों को अभिन्यक्त करते हैं। पात्रों की मानसिक तरंगे वर्णन के द्वारा भी व्यक्त की जा सकती है, किंतु कथोपकथन के द्वारा होने वाली भावाभिन्यक्ति जहाँ अभिनयात्मक होने के कारण चिरस्थायी रहती है, वहाँ साथ ही वह बिजली के समान गतिमती भी होती हैं। पात्र के मुख से निकला हुआ एक शब्द भी यदि उपन्यास में ठीक जगह विठा दिया जाय तो वह वर्णन के पृष्ठों के पृष्ठों को पीछे छोड़ देता है, और अपनी जगह बैठा हुआ ही सारे उपन्यास को प्रदीपित करता रहता है। कथोपकथन और वर्णन में यही भेद है कि पहले में पात्र स्वय बोलते हैं तो दूसरे में उपन्यासकार अपने मुँह उनके मन की बात कहता है।

कथोपकथन का प्रथम उद्देश्य वस्तु का विकास और पात्रों का चिरत्रचित्रण करना है। ऐसा कथोपकथन, जो उक्त उद्देशों को पूरा न करता हो, सुतरा हेय है। कथोपन्य कथन में स्वाभाविकता, उपयुक्तता और अभिन्यात्मकता होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी पात्र का जैसा चरित्र चित्रित कर रहे हो, और जिस स्थित में, तथा जिस अवसर पर वह कुछ कर रहा हो, उसी के अनुकूल उसकी बातचीत भी होनी चाहिए। साथ ही वह वातचीत सुवोध, सरस, स्पष्ट और मनोरम भी होनी चाहिए। ये गुण कथोपकथन के मूल तत्त्व है। इनके बिना बातचीत बनावटी, नीरस, भद्दी और अनुपयुक्त जान पड़ेगी।

कथोपकथन मे एक बात और ध्यान देने योग्य है, और वह है

यह, कि उसमें पात्रों का व्यक्तित्व प्रतिफलित होना कथोपकथन में चाहिए, अर्थात् जो पात्र जिस कोटि और प्रकार की पात्रों के व्यक्तित्व वातचीत करता शोभायमान हो, उससे उसी प्रकार का सरच्या की बातचीत करानी चाहिए। व्यक्तित्व के इस अश को अन्तुएण बनाए रखने के जिए ही हमारे संस्कृत नाट्याचार्यों ने भिन्न भिन्न स्थिति के पात्रों में भिन्न भिन्न भाषा तथा प्रकार से वार्तीलाप करने की परिपाटी चलाई थी। उपन्यास में भी कथोपकथन की यही मर्यादा होनी चाहिए, जिससे पाठक सुनते ही कह दे कि यह वार्तीलाप अमुक कोटि के पात्रों का हो सकता है, दूसरों का नहीं।

उपन्यास के पात्र किसी देश और कालविशेष की परिधि में रह कर ही उसके कथावस्तु को संपन्न करते हैं। देश और काल की परिभाषा में उपन्यासवर्णित उस देश के आचारविचार, रीतिरिवाज, रहनसहन और परिस्थिति आदि सभी आ जाते है। देशकाल को हम दो भागों में वाँट सकते हैं एक सामाजिक और दूसरा ऐतिहासिक या सांसारिक।

समाज की समस्त श्रेणियों के नानामुख जीवन को कथारूप देना
विरक्षी ही प्रतिभात्रों का काम होता है। सामान्य
कलाकार उसके किसी पत्तविशेष को लेकर उसका
चित्रण किया करते हैं। इसके अनुसार साधारणतया
कितपय उपन्यासों मे गृहस्थ को कटु बनाने वाली कलहिषय स्त्रियों का चित्रण होता है, किन्हीं मे भावप्रवण युवकों का उत्थान और
पतन दिखाया जाता हैं; किन्हीं मे धनिक वर्ग के विलास का उल्लास
दिखा कर निर्धनों की अकिंचनता को कठोर बनाकर दिखाया जाता
है, और किन्हीं मे देश की औद्योगिक, आर्थिक तथा कलासंबंधी
दशा का निरूपण किया जाता है। इसी प्रकार कुछ उपन्यास देश के

किसी विशिष्ट भाग अथवा काल के किसी विशिष्ट अंश को कथावस्तु बना कर खड़े किए जाते हैं। इसके विपरीत बाल्माक और मोला ने अपने अपने उपन्यासों की शृखला में समस्त फरासीसी सभ्यता तथा संस्कृति का चित्र खींचने का प्रयत्न किया था और इसी प्रकार इगलंड में फील्डिंग अपने टोम जोस नामक उपन्यास में अपने युग के समप्र इंगलेंड का कथारूप प्रस्तुत करने में सचेष्ट हुए थे। किंतु हम पहले ही कह चुके हैं कि इस प्रकार की विश्वमेदिनी प्रतिभाएँ कम होती है। उपन्यासकार—चाहे वह किसी भी अवस्था का चित्र खींचे—उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने चरित्रचित्रण में देश, काल, परिस्थित आदि को, जैसी वे थीं, उसी रूप में निदर्शित करे।

कुछ उपन्यासों में किसी देश के इतिहास का कोई युगविशेप लेकर उसका कथा के रूप में चित्रण किया जाता है। ऐतिहासिक उपन्यासों में देश-कालपरिजान अत्यावश्यक है उपन्यासकार को इतिहास के उस युग में होने वाली उस देश की परिन्थित पर और भी अधिक ध्यान देना उचित है। ऐतिहासिक उपन्यासकार का कर्तव्य है कि वह ऐतिहासिक

घटनाओं के नीरस लेखे पर अपनी विधायिनी कल्पनाशक्ति की कूची फेर कर उसमे सरसता सपन्न करे और इतिहास के बहुविध स्नोतों से चुनी हुई नानाविध घटनाओं को कला से उद्भूत होने वाली एकता और परिपूर्णता मे समन्वित कर उनका ऐसा सजीव चित्र खड़ा करे, जो ऐतिहासिक होने पर भी काल्पनिक कथा का आनंद देने वाला हो। इतिहास के किसी एक युग को फिर से सजीव और सरस बना कर पाठकों के समुख प्रस्तुत करने मे ही ऐतिहासिक उपन्यासकार की इतिकर्तव्यता है। इस मे संशय नहीं कि उसके द्वारा किए गए, उस युगविशेष मे घटित होने वाली घटनाओं आदि के वर्णन मे

सत्यता होनी चाहिए, कितु इस बात की अपेचा भी अधिक आवश्यक वात यह है कि उसकी रचना में उस युगिवशेष में प्रचितत रीतिरिवाज, आचार-विचार, लोगों का रहन-सहन—िजन्हें हम किसी युग की आत्मा, अथवा मापदड कहते हैं—आदि का सच्चा सच्चा प्रतिफलन होना चाहिए। ऐतिहासिक सत्य का कल्पना के साथ संमिश्रण करने में कितनी कठिनता होती है, यह बात देखनी हो तो देशक्क या डाउनफाल के रचयिता मस्ये कोला के शब्दों को पिढ़ए। वे अपनी रचना के उपोद्धात में लिखते हैं:—

ला देवाक्स लिखने में मुक्ते जितना अम करना पड़ा उतना अन्य किसी भी रचना के प्रस्तुत करने मे नहीं। जब मैंने इसकी रूपरेखा श्रपने मन मे खोंची थी, तत्र मुक्ते इस की परिधि का विचार तक न था। मुक्ते अपने विषय पर लिखी गई सभी रचनात्रो, श्रौर विशेषतः सेदान के युद्ध पर श्रीर ( वही इस पुस्तक का विषय है ) लिखे गए लेखो श्रादि को ध्यानपूर्वक पढना पडा । सेदान के युद्ध के विषय में जो कुछ भी कहा श्रथवा लिखा गया है, मैने उस सभी को हस्तगत करने क' यत्न किया है। मैंने उस श्रमाने सेवथ श्रामीं कौर के विषय में भी गवे ग्ला की है, जो इस उपन्यास का एक प्रकार से प्रमुख पात्र है। सेदान के युद्ध से सवध रखने वाली सभी वातों को मैने, जहाँ कहीं से भी वे मिल सकती थीं, एकत्र किया है। मेरे पास इस प्रकार की विपुल सामग्री एकत्र हो गई है, श्रीर मुक्ते उन सव वातों पर, जो इस युद्ध पर किसी प्रकार का प्रकाश डाल सकती हैं, बहुत ही ध्यान देना पड़ा है। मैने इस युद्ध का फ्रेंच समाज की विभिन्न श्रेशियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बात पर भी व्यान दिया है। मैंने सत्नेव में देखा है सेटान युद्ध ऋौर फ़ैंच धनिक समाज, सेदान युद्ध तथा फ्रेंच किसान, स्त्रीर ने शन युद्ध तथा फ्रोज अमीवर्ग ! युद्ध से पूर्व फ्रास की मानिवक दशा क्या थी, फांस ने किस प्रकार स्वातंत्र्योपयोग को तिलाजिति

दी थी, विलास में हूबा हुआ फास, विनाश की ओर बलात् धकेला जाता हुआ फास,। उस समय के सम्राट् और उन्हें चहुँ और में घरने वाले सलाहकार फास के कृषक उस समय के गुप्तचर हभी का मुक्ते अध्ययन करना पड़ा है। सन्तेष में उस युग पर प्रकाश डालने वाली सभी बातों पर सक्ते ध्यान देना पड़ा है।

यह सव कुछ कर लेने के उपरात मुक्ते वे सभी स्थान अपनी आँखों देखने पड़े, जहाँ मेरे द्वारा वर्णित घटनाएँ घटित हुई थी। इसके लिए में अपनी रचना की पाइलिपि अपनी जेव में ले राइम के लिए घर से निकला, वहाँ से सेदान तक के सभी स्थानों को मैंने ध्यान से देखा और उस मार्ग को, जहाँ से कि वह अभागा सप्तम सेनागुलम गया था, तिलतिज अपनी आँखों देखा। में अपनी उस यात्रा में, मार्ग मे आने वाली सभी कुपक कोंपड़ियों और स्थानों में ठहरा और मैंने वहाँ के लोगों से पूछ पूछ कर उस घटना के विषय में यथाशक्ति नोट लिए। तब मैं सेदान पहुँचा, और वहाँ के स्थानों से मलीमाँति पिरिचित हो र मैंने वहाँ के धनिकवर्ग को अपनी कथा में समाविष्ट किया ......

भोला द्वारा लिखे गए उक्त उद्धरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि एक ऐतिहासिक उपन्यास में देश और काल से क्या अभिप्रेत हैं और उनको सचाई और मनोरमता के साथ प्रस्तुत करने में एक कलाकार को कितनी दत्तता अपेत्तित हैं। जो कलाकार इतिहास के समीचीन आलोडन के बिना ही उस पर अपनी रचना खडी करते हैं उनकी रचनाओं में कलाव्याघात आदि दोष आ जाते हैं और वे सब प्रकार से भद्र भावित होकर भी सहद्यों को अखरने लगती हैं। स्काट का आइवेहो नामक उपन्यास—जो आरंभ से अत तक इस प्रकार के वोषों से भरा पड़ा है, और जिसमें मध्ययुग का चित्र सुतरां विपरीत प्रकार का उतरा है—इस बात का ज्वलंत निदर्शन है। हमारे भारतीय

तत्त्वज्ञानियों ने तो सनुष्य श्रीर उसके कियाकलाप को, ब्रह्मांडमाला की एक तुच्छातितुच्छ कड़ी मानकर उसको कभी लेखबद्ध किया ही नहीं है, जिसका परिणाम श्रागे चलकर यह हुआ कि संस्कृत की राजतरिणणी जैसी ऐतिहासिक रचना भी कालव्याघात श्रादि दोषों मे दब गई है श्रीर श्राज उसके इतिहास श्रीर कल्पनापच को पृथक् पृथक् करना तत्त्वानुसंधान की एक वड़ी समस्या बन गई है।

भौतिक या प्राकृतिक सविधान कहानी को अधिक मार्मिक बनाने, पात्रों को अधिक विशदता देने एवं जगत् और सविधान की दो जीवन की विपुलता का परिचय कराने के लिए किया जाता है। इस विधान का रमगीय उपयोग

तव होता है, जब कलाकार अपनी उत्कट रागात्मकता से मानव-भावनात्रों के साथ प्रकृति का प्रातीप्य त्रथवा सामीप्य दिखाता है। कभी कभी तो कलाकार मनुष्य के ऊपर विपत्तिवज्रपात होने पर प्रकृति का सुरम्य विलास दिखाकर मनुष्य के सुखदुःख की श्रोर से उसकी व्यंग्यात्मक उदासीनता का परिचय देता श्रीर इस प्रकार पीडित पुरुप की पीडा को श्रीर भी श्ररंतुर वना देता है श्रीर कभी वह: इसके थिपरीत, उसकी पीडा में प्रकृति को भी पीडित दिखा उसको सांत्वना देता है । मृत पनि के शव पर करुण ऋंदन करती हुई वालविधवा के दरवाजे पर सुहागिनों को गुद्गुदाने वाली चाँदनी का पदार्पण व्यग्य नहीं तो ख्रौर क्या है । इस प्रकार की चुटिकयों और चुनौतियों द्वारा कलाकार पीडित पात्र के प्रतीप में अशेष समार को खडा करके उसके रुटन को समीतकारी बना देता है ऋोर उसके रुद्न में उच्चता के साथ साथ स्थायिना भी भर देता है। जहाँ चतुर कलाकार इस विवि के द्वारा ऋपने पीडित पात्रों को अपने विरोध में उठे अशेष संसार के साथ युद्ध करने को

प्रस्तुत करता है, वहाँ दूसरी छोर वह प्रकृति में समवेदना का भाव प्रकट कर पात्रों छोर प्रकृति के मध्य स्थापित हुई नैसर्गिक एकता को भी उद्घोषित कर सकता है। ससार के कलाकार छपनी छपनी नृम्गा छथवा सौम्य प्रवृत्ति के छनुसार उचित रीति से दोनों ही विधियों का प्रयोग करते छाए हैं।

हमने बताया था कि कल्पना के चित्रपट पर लिखी हुई मानयजीवन की व्याख्या कि का नाम ही उपन्यास है। इससे यह स्पष्ट है
कि जिस प्रकार साहित्य के किवता तथा नाटक
आदि अगों का सबध मानवजीवन की व्याख्या से
है, इसी प्रकार उपन्यास का सबंध भी मानवजीवन
के व्याख्यान से है। किंतु जहाँ किवता परिवर्तनों
की धारावाहिकतारूप समिष्ट में बसने वाले
जीवन को उसके व्यष्टिका किसी एक परिवर्तन

में, किसी गितशील सीद्यंतस्य में, केंद्रित करके उसका लाक्षणिक और आवृत्तिमय पद्य में निदर्शन करती है, वहाँ उपन्यास उस जीवन की समिष्ट को, उसकी शिथिलित व्यिष्टियों के रूप में प्रसारित करके भाषा के शिथिल रूप गद्य में संप्रदर्शित करता है। हमें प्रस्थेक कलाकार के मन मे दो प्रवृत्तियाँ काम करती दीख पड़ती हैं। पहली प्रवृत्ति अथवा पहला स्तर वहाँहै, जिसके द्वारा वह चेतना की विकसित शिक्तमत्ता से उत्पन्न हुए वाह्य शासन से बच कर अपने आदिम अविकसित शंतम् के भीतर पैठकर वहाँ उठने वाली कल्पनाओं की लहिरयों में मस्त रहता है और दिन में उठने वाले स्वप्नों की भाँति जाप्रत में भी अपना ही कुछ उखडापुखडा, कुछ घुधला सा जगन् वनाया करता है। दूसरी प्रवृत्ति के वशीभूत हो वह चलवान प्रभावशाली प्रवृत्तियाँ स्थापित करता है, आचारसवंधी

सौदर्य का उद्भावन करता है, कल्पक तथा सुखनम्य रूप की ओर, श्रोर उसके साथ संबंध रखने वाले विन्यास तथा शिल्पनिर्माण की श्रोर श्रश्रसर होता है। विकसित जीवन में एक श्रवस्थान ऐसा भी श्राता है, जब ये दोनों प्रवृत्तियाँ, एकीभूत हो, एक ध्येय का रूप धारण करती है, जिसकी श्रोर एक कलाकार श्रनायास खिचता चला जाता है। जब ये दोनों प्रवृत्तियाँ साम्यावस्था में स्तिमित हो श्रपने पूरे वेग से गतिमान होतो हैं, तब कला श्रपने रुचिरतम रूप में निखर कर हमारे सामने श्राती है। पहली प्रवृत्ति को वश में करने के लिए जितना ही श्रधिक दूसरी प्रवृत्ति को गतिमान होना पढ़ेगा उतना ही श्रधिक किसी रचना में सौंदर्य का निखरा रूप मिलेगा। यदि किसी कलाकार में पहली प्रवृत्ति जन्म से ही निश्चेष्ट है तो समभो उसकी रचना नितांत ठडी, नीरस श्रीर निर्जीव रह जायगी।

दोनों प्रवृत्तियों के इस विष्णव को ही हम प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं, और यह प्रतिभा जहाँ कविता के क्षेत्र में अत्यत ही स्क्ष्म, किंतु सांद्र रूप धारण करके अवतीर्ण होती है, वहाँ उपन्यासपरिधि में अपना पसला, किंतु विस्तीर्ण क्षप धारण करके गतिमती होती है। कविता और उपन्यास के आंतरिक तत्त्वों के इस मेद से उनके वागातमक रूप में भी मौलिक भेद आ जाता है, जिस का परिणाम यह है कि जहाँ कविता का पद्य सजीव तथा प्रतिरूपमय शब्दों की लड़ी वन कर खड़ा होता है, वहाँ उपन्यास का गद्य सचेष्ट होने पर भी भावों को, लक्षणा और व्यंजना का अधिक सहारा न लेता हुआ, सीधे प्रकार से व्यक्त करता है।

कविता और उपन्यास के इस मौलिक भेद को छोड़ कर जीवन

का व्याख्यान दोनों का समान है, और उसके विषय में हम पहले ही पर्याप्त मात्रा में लिख चुके है।

चपन्यास का उद्देश्य, उपन्यास में सत्यता, उपन्यास में वास्त-विकता और उपन्यास में नीति आदि, सभी उसके द्वारा किए गए जीवन के व्याख्यान में अनायास आ जाते हैं, और उन सब-का विवेचन हम कविता के प्रकरण में जगह जगह कर आए हैं। कहना न होगा कि जिस प्रकार कविता तथा नाटक जीवन के लिए अभिप्रेत हैं, जीवन उनके लिए नहीं, इसी प्रकार उपन्यास भी जीवन का पृष्ठपोषक है, उससे स्वतंत्र नहीं; और जिस प्रकार जीवन को अपथगामी बनाने वाली कविता और नाटक संसार में सदा के लिए आदरणीय नहीं सिद्ध होते, अपनी घातक प्रवृत्ति में वे स्वयं निहत हो-जाते हैं, उसी प्रकार समाज में प्रमाद तथा उच्छ खलता का संचार करने वाले उपन्यास अपनी घातक गतिमत्ता में स्वय चूर-चूर हो जाते हैं। इस विषय में बाबू श्यामसुदरदान का निम्नलिखित उद्धरण ध्यान देने याग्य हैं:—

यदि हम साहित्य के-इ।तहास पर दृष्टि डालें तो हमे ज्ञात होगा कि जिस साहित्य श्रथवा कला से समाज की मानसिक उन्नित श्रथवा नैतिक कल्याण नहीं होता, उसका ग्रत मानवजाति श्रात्मरचा के विचार से स्वयं ही कर देती है। जो भाव या विचार मानवजाति की उन्नित के सिद्धातों के विरोधी श्रथवा विपरीत होते हैं, उनको वह, श्रधिक समय तक प्रचलित नहीं रहने, देती श्रीर शीघ्र ही नष्ट कर देती है। श्रतः किसी भी कला के महत्त्व के लिए यह श्रावश्यक है कि उसमें नैतिक श्रथवा मानसिक उन्नित के भाव भी विद्यमान हों। यों तो कलामात्र का उद्देश्य श्रानद का उद्देक करना है, पर प्रत्येक कला से मन में कुछ न कुछ भाव, कुछ न कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। इसलए कला का महत्त्व इसी में है कि उससे हमारे भावों श्रीर विचारों

में कुछ उन्नित हो, उनका कुछ परिमार्जन हो। मानवजाति की वास्तिवक उन्नित उसकी नैतिक उन्नित में ही मानी जाती है, श्रौर इसी लिए मानव-जाति सारा उद्योग नैतिक उन्नित के लिए ही करती है, श्रौर यही कारण है कि जो कलाकुशल महत्त्व प्राप्त करना चाहते हैं, वे न तो नीति के विरुद्ध चल सकते हैं श्रौर न उसकी उपेद्धा ही कर सकते हैं।

प्रसिद्ध विद्वान् जे. ए. साइमड्स काब्य जीवन की ब्याख्या है इस उक्ति का समर्थन करते हुए लिखते हैं; (त्रौर यह बात उपन्यास पर भी वैसी ही लागू होती है जैसी कविता पर):—

श्रांज तक यदि साहित्य के इतिहास द्वारा कोई बात निश्चित रूप से सिद्ध हुई है तो वह यह है कि मानवजाति की आत्मरक्त प्रवृत्ति उस कला का कभी स्वागत नहीं करती, जिसके द्वारा उनकी मानसिक अथवा नैतिक उन्नति न होती हो। उन भावों के साथ, जो उनकी उन्नति के नियमों के विरोधी हैं, वह अधिक काल तक नहीं चल सकती। कला को स्थायी महत्ता अदान करने के लिए नीति का प्रयोग त्रावश्यक है। इसका यह भ्रर्थ नहीं है कि कलाकार को जानवूम कर उपदेशक बन जाना चाहिए, अथवा उसे वरवस अनी रचना में नीति का समावेश करना चाहिए। कला और नीति के उद्देश्य मिन्न मिन्न हैं। एक का कार्य है विश्लेषण करना ग्रीर शिचा देना, दूमरी का काम है सकलन करके मूर्तिमान बनाना श्रीर श्रानदोद्रेक वढाना । किंतु सभी कलाएँ विचारों श्रीर भावों की स्वरूपप्रतिष्ठा करती हैं। फलत मन से महान् कला वह होगी, जो अपने सकलन मे विचारों और भावों की गहनतम उलक्तन का भी समावेश करती हो। मानवप्रकृति को समभने की जितनी ही ग्रधिक च्रमता कलाकार में होगी, जीवन की सुन्य-वस्थित उलक्तन जितनी ही पूर्णता के साथ वह उपस्थित कर सकेगा, उतना टी यह महान् हेंगा। मानव जाति वा वर्वग्ता से सस्कृति की छोर बढ़ने का सारा उद्योग उनका श्रंपने नैतिक गौरप को बनाए रखने श्रोर उन विपुल

बनाने का उद्योग है। नैतिक गुणों की रचा श्रीर उनके भरण पोषण द्वारा ही हम उन्नति करते हैं।

हमने बताया था कि जिस प्रकार किवता में जीवन का व्याख्यान होता है, उसी प्रकार, उससे कुछ भिन्न रूप में, उपन्यास भी जीवन का संप्रदर्शन कराता है। हमारा जीवन, काल की गित के साथ साथ, हमारे अनजाने में ही सदा बदलता रहता है। व्यक्तियों के जीवन में घटने वाला यह परिवर्तन उनके समिष्टिरूप समाज तथा राष्ट्र समाज तथा राष्ट्र पर भी प्रतिफलित हुआ करता है। समाज तथा राष्ट्र में आने वाले इस परिवर्तन का उसके बागात्मक प्रकाशन रूप साहित्य में प्रतिबिंवित होना स्वाभाविक है। और जिस प्रकार भारत तथा इग-लैंड की किवता में उन दोनों देशों का क्रमिक विकास प्रतिफलित है, इसी प्रकार इनके उपन्यासों में भी हमें एक प्रकार का क्रम प्रवाहित होता दीख पडता है।

किंतु स्मरण रहे, भारत में उपन्यास अपने वर्तमान रूप में पश्चिम से आया है। हमारा अपना उपन्यास तो कादबरी के साथ समाप्त सा हो गया था। इसलिए जहाँ इगलैंड के उपन्यास मे वहाँ की प्रतिभा का आनुक्रमिक विकास अविच्छित्र रूप से दृष्टिगत होता है, वहाँ भारत की उपन्यासपरंपरा में बहुत बड़े विच्छेद दीख पड़ते हैं। फलत: हम इंगलैंड की उपन्यासपरंपरा के विषय में कुछ कह कर बाद में हिंदी की उपन्यासपरपरा पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

विश्रोवुल्फ, मेर श्रार्थर श्रादि रचनाश्रों में एकांततः आश्चर्य-कथा का रूप धारण कर हमें लिली की यूफ़्स नामक रचना में उपन्यास का संबंध रीतिरिवाजों के व्याख्यान के साथ प्रकृट हुआ दीख पड़ता है। यूफ़्स में दीख पड़ने वाले श्रनेक संस्थानदोषों से बचते हुए देकों ने

श्चपना प्रसिद्ध रोविसन कूसो नाम का उपन्यास लिखा, जिस<sup>्</sup>मे मानव• जीवन का व्याख्यान तो था, किंतु उस व्याख्यान को सार्थंक बनाने वाली भावों की विश्लेषणा न थी। रिचार्डसन ने अपनी रचनाओं मे, जहाँ अपने समय के वस्तुजात को परखा, वहाँ उसने मनुष्यों के च्यवहार त्र्यौर उनकी प्रवृत्तियों की भी समालोचना की। रिचार्डसन को प्राप्त हुई सफलता से ज्ञात होता है कि उनके समय में समाज का रुख आश्चर्यमय कथाओं से हट कर शनैः शनैः प्रतिदिन के जीवन मे दीखने वाली प्रवृत्तियों को विश्लेषणा की ओर भुक रहा था। रिचार्ड छन के द्वारा गांतमान हुई प्रवृत्ति का फील्डिंग ने संपूर्णता प्रदान की और उसने अपने सामाजिक चित्रण में हास्यरस का प्रवेश कर उनमें नवीनता भी उपस्थित की। वह काम, जो सब से पहले फील्डिंग ने निष्पन्न किया, चरित्रचित्रण था। फील्डिंग से पहले उपन्यासकारों के पात्रों को हम उनके विषय मे पढ कर ही, उनके किसी ही अंश मे जान पाते थे; फील्डिंग के पात्रों को हम अपने , जैसा अपने सामने खड़ा देखते हैं। स्मौलेट ने फील्डिंग द्वारा चलाई गई प्रथा को आगे वढाते हुए, उपन्यास की घटनाओं को एक सूत्र मे वाँधने वाले प्रधान पात्रों को निखार कर दिखाने पर बल दिया श्रौर उसके द्वारा प्रवृत्त किए चरित्रचित्रण को छोर भी छाधिक छापेसर किया। आइरिश साहित्यिकों ने जब कभी भी इंग्लिश साहित्य मे सहसा प्रवेश किया है उन्होंने उसमें हमेशा चार चाँद लगाए है। स्टेन ख्रौर गोल्डिस्मिथ ने उपन्यासचेत्र मे यही काम किया। गोल्डिस्मिथ का विकर श्रॉफ वेकफील्ड उपन्यास साहित्य मे अपना विशेष स्थान न रखता है।

अठारहवीं सदी के अंतिम दिनों में जनता वास्तववाद से पराङ्मुख हो सौष्ठववाद की ओर वही। कविता के क्षेत्र में इस

अवृत्ति ने ऐंद्रिय किवता को जनम दिया और उपन्यास की परिधि में यह सुदूरिस्थत आश्चर्यमय घटनाओं को अपना कर बड़ी ही सजधज के साथ अवतीर्ण हुई। इसके वशवद हो वेल्पोल ने अपने घटनाजाल को दैनिक जीवन के चित्रपट से उठाकर दूर में लटके हुए मध्य युग के चित्रपट पर अंकित किया। सौष्ठववाद की यह प्रवृत्ति सुदूर अतीत में घटित हुए, कितु फिर भी सत्यरूप इतिहास में प्रचरित हो, स्कॉट के उपन्यासों में बहुत ही मनोरम तथा उपयोगिनी बन कर सुशोभित हुई।

जहाँ उपन्यास की एक धारा दैनिक जोवन से उपरत हो सौष्ठववाद में आनंद लेने के लिए सुदूर अतीत की ओर पीछे फिरी, वहाँ साथ ही उसकी अखंड धारा समकातिक जीवन के विस्तीण चेत्र में बराबर प्रवाहित होती रही। जेन ब्रास्टेन ने उसकी श्रखंड धारा का श्रर्चन करते हुए श्रपनी रचनाश्रों में सौष्टववाद का सिकय प्रतिरोध किया और यथार्थवाद के अनुसार जीवन के किसी पटलविशेष के चित्रण का सूत्रपात किया। उन्नीसवीं सदी मे उपन्यास को सर्विपय बनाने का श्रेय डिकस को है, जिसने अतीत कलाकारों के पद्चिह्नो पर चलते हुए अपनी व्यापिनी प्रतिभा से तात्कालिक समाज के व्याख्यान को अत्यंत ही व्यापक तथा रुचिर रूप प्रदान किया। रिचार्ड वन तथा फील्डिंग के द्वारों प्रवर्तित और डिकस के द्वारा समर्थित हुए यथार्थवाद का पूर्ण परिपाक थैकरे की रचनाओं में हुआ, जिसने . उपन्यासकला को दूर रखी सभी वस्तुर्झों से हटा मुख्य रूप से "मनुष्य" की सेवा में संयोजित किया। थैकरे के दृष्टिकोए में दीख पड़ने वाली निराशा ने उसके चित्र में एक अनूठी करुणा का संचार कर दिया है। चार्लंट ब्रॉएटे ने यथार्थवाद की इस धारा को समाज के विस्तीण क्षेत्र से निकाल व्यक्ति की संकृचित प्रणाली में बहा कर विक्टोरियन साहित्य मे एक प्रकार की कांति उत्पन्न कर दी।

ऋव तक यथार्थवाद का ध्येय बाह्य जगत को चित्रित करना था, ऋव उसके द्वारा व्यक्ति के झंतरात्मा का निदर्शन किया जाने लगा। जिस प्रकार फील्डिंग तथा यैकरे ने समाज छौर वस्तुजात का चित्रण करके यथार्थवाद की विस्तृत रूप मे ऋर्चना की, उसी प्रकार ब्रॉपटे ने ऋपने झांतरिक जीवन की निगूढ ऋनुभूतियों को चित्रपट पर रख कर यथार्थवाद को एक जीवन के एक बिदु मे संपुटित करके उसकी प्रतिष्ठा की। इस बात मे जॉर्ज इलियट ब्रॉपटे के पीछे चलीं, कितु जहाँ वे विश्वदता के साथ ऋपना मर्म दूसरों के संमुख रखने मे सफज हुई, वहाँ उनमे दूसरों के मर्म को मुखरित करने की भी शक्ति थी। ब्रॉपटे का दृष्टिकोण ऋपने भीतर बँधा हुआ था, इलियट ने भीतर और वाहर दोनों और सफलता के साथ देखा था।

संचेप मे हम ने देखा कि किस प्रकार उपन्यास अपने आरंभिक रूप मे जीवन से दूर भाग आश्चर्यकारी घटनाओं और पात्रों के पीछे छिप गया था; किस प्रकार विक्टोरियन युग के आरंभ में कलाकारों ने इसे वहाँ से हटा कर समाज के निदर्शन में प्रयुत्त किया; इस युग के अतिम दिनों में किस प्रकार उपन्यासकारों ने इसे समाज के विस्तृत ज्ञेत से हटाकर वैयक्तिक मनोविज्ञान के विश्लेषण में अप्रसर किया। किंतु मनोविज्ञान के विश्लेषण के लिए हुटे गए इन उपन्यासकारों के व्यक्ति समाज की उस श्रेणी के थे, जो प्राकृतिक जीवन से दूर वह जाने के कारण यथार्थ नहीं कहा सकती और जो अपनी यथार्थता को अपनी वनीठनी वेशभूपा और वनावटी वार्तालाप के पीछे छिपाए रखती है। इसी बात से असंतुष्ट हो हार्डी ने मनुष्य को उसके आदिम रूप में उद्भावना करके, उसे प्राकृतिक शक्तियों के मध्य में कहा कर उसका उन शक्तियों के साथ वही निष्ठुर संग्राम कराया

है, जिसके दर्शन हमे महाकाव्यों और नाटकों मे जगह जंगह होते हैं। उनके मत मे प्रकृति केवल साचिरूप वस्तु नहीं है, जिसके समुख पुरुप और स्त्री अपना अपना पार्ट खेलते है। यह एक परि-रिथित है, जो अतिशय कठोर तथा निष्ठुर है और उनके भाग्य का, जैसे चाहे, निर्माण करती है। हार्डी की दृष्टि मे प्रकृति एक द्यामय आदर्श नहीं, अपितु यह आहाद और सौंदर्य को खा जाने वाली एक अटल अंध शक्ति है। अपने भाग्य को न पहचानता हुआ व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार भद्र से भद्र जीवन व्यतीत करता है, किंतु परिणाम सब का, भले और बुरे दोनों का, एक वही विनाश का गहन गहर है।

देखने में तो हिंदी के उपन्यास आधुनिक युग की दाय है, किंतु ध्यानपूर्वक देखने पर इनकी परंपरा प्रेममार्गी सूफी हिंदी उपन्यास का कियों की रचनाओं से ही प्रवृत्त हुई दीख पड़ेगी। सिंहावलोकन कथात्रों की जो रूपरेखा हमें सूफियों की आध्यातिमक रचनाओं में उपलब्ध होती है, वही आगे चलकर, कुछ विभिन्न रूप मे, त्रादि काल के उपन्यासों मे लिचत होती है; "एक नायक, एक नायिका, नायिका के प्रति नायक का अटल प्रेम, प्रेम की वाधा, प्रेम-पात्र की प्राप्ति का प्रयत्न, बाधाओं का परिहार श्रौर मिलन" सन्नेप मे यही ढाँचा त्रादि काल के अनेक उपन्यासों में अपनाया गया। सैयद इशा ब्राह्मा खाँ की रानी केतकी की कहानी में वही पुरानी प्रेम की लगन, हृद्य की तडप, और पिया को पाने के करिश्मे है श्रीर पदमावत की भाँति यहाँ भी महादेव, मछदर आदि वी सिद्धियाँ प्रदर्शित की गई हैं। प्रेम की परिचित परिधि के बाहर जीवन के श्रन्य पन्तों पर पहले-पहल लाला श्रीनिवासदास की दृष्टि गई श्रीर इन्होंने श्रपनी मुख्य रचना परीक्षागुरु स्रमेजी उपन्यासों का ऋष्ययन कर उनके आधार पर

लिखी । ठाकुर जगमोहनमिंह द्वारा रचे गए, प्राकृतिक सौंदर्य में प्रस्फुटित हुए श्यामास्वप्न के पश्चात् पंडित ग्रविकादत्त व्यास के आश्चर्य वृत्तात और वालकृष्ण भट्ट के सौ सुजान एक अजान के बाद हम हिंदी के उस युग मे आते हैं, जब हमे विकम, रमेश, हाराणचद्र रिच्चत, शरत, चारुचद्र, ऋौर रवींद्र आदि प्रसिद्ध बांग उपन्यासकारों की सभी उपादेय रचनाओं के अनुवाद अपने यहाँ मिलते हैं। इन के द्वारा हिंदी के मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श ऊँचा उठा । इन अनुवाद्कों मे ईश्वरीप्रसाद तथा रूपनारायण पाडेय विशेषतया स्मरणीय है। इसी बीच में वावू देवकीनंदन खत्री ने ऐयारी तथा तिलस्म के ऊपर श्रपनी चद्रकांता-सति को खडा करके घटनावैचित्र्य का प्रचुर चित्रण किया; किंतु इसके द्वारा रससचार, भावविभूति, या चरित्रचित्रण मे सहायता न मिल सकी। "चुनार की पहाडियों में खत्री महाशय को जो तहखानों की अनंत परपरा प्राप्त हुई श्रोर उनकी कल्पना ने जिनके साथ अनेकानेक वीरकायर नायक नायिकात्रों तथा उनके सहचरसहचरियों की सृष्टि की नथा तिलस्म के सभी फन ईजाद किए, उससे हिटी उपन्यासों का घटनामंडार तो वड़ा ही, साथ ही प्रतीचा, आशंका आदि भावों को डत्पन्न करके कथानक के विस्तार में पाठकों का मन लगाए रहने का कौतृहल भी ऋधिक ऋाया। प्रेम की रूढ कथा और ज्ञात या ऋनुमित घटनाचक के स्थान पर कौतू इलवर्धक अनेक कथाओं की यह संतित अवश्य ही हिंदी उपन्यासकाल के विकास मे युगप्रवर्तक मानी जायगी।'

घटनाप्रधान उपन्यासों की श्रोर वढती हुई जनता की प्रवृत्ति कों देख वावृ गोपालराम गहमरी ने हिदी में जासूमी उपन्यासों का सूत्रपात किया, जो श्रपने मानवीय क्रियाकलाप के कारण ऐयारी उपन्यासों की श्रपेचा हमारे निकटतर लचित हुए। परतु प्रेम की सरिता फिर भी श्रखंड वहती रही, जिससे श्रनुप्राणित हो श्रीयुत किशोरीलाल गोस्वामी ने ऐयारी, सामाजिक तथा ऐतिहासिक, सभी प्रकार के उपन्यास लिखकर भी उन सब के मूल में कोई न कोई स्त्रीं ही रखी, चाहे वह चपला, मस्तानी, प्रेममयी, वनविहंगिनी, लावएमयी और प्रण्यिनी हो अथवा कोई कुलटा। इसके अनतर हमारे समुख पड़ित अयोध्यासिंह उपाध्याय का ठेठ हिंदी का ठाठ, लज्जाराम मेहता के धूर्त रिक्कलाल, आदर्श दपती, आदर्श हिंदू और बाबू बजनदन सहाय के धौंदयोंपासक, राधाकांत और राजेंद्रमालती आदि उपन्यास आते हैं, जिनमें उपन्यासकला सामाजिक सेवा में अप्रसर होने पर भी उपदेश जैसे किसी न किसी प्रकार के भार में दबी ही रही।

श्रव तक हिंदी के अपने उपन्यास घटनाश्रधान होने के कारण केवल मनोरंजन के साधन थे। इन में से कुछ ने जगजीवन के निकट पहुँच सामाजिक विश्लेपणा की श्रोर पग बढ़ाया, किंतु वे मानव चरित्र का मर्मस्पर्शी चित्रण न कर सकने के कारण अपने वर्णन मे रसवत्ता न ला सके। इनका जीवन संकुचित था; फलत, इनके द्वारा उपन्यासरूप मे किया गया उसका निद्शीन भी एकदेशीय तथा विरल था। मुशी प्रेमचद ने उसके इस अभाव को दूर करते हुए कृपिप्रधान भारत के सभी मर्भों को अपनी रचनाओं में मुखरित किया और इस प्रकार उपन्यासधारा को घटनाजाल के संकुचित चेत्र से निकाल कर नानामुख समाज के व्यापक चेत्र मे प्रवाहित किया । उन्होंने आर्त समाज के चिरतन संघर्षों से खिन्न हो, समय की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए, समाज तथा राष्ट्रशोधन के पावन ध्येय से प्रेरित हो, भारतीय कुटुंव की संकुचित परिधि से लेकर समाज तथा राष्ट्र के विशाल से विशाल पटल पर विचार किया है, और उसमें भी उनकी -मार्मिक सहानुभूति तथा समवेदना भारत के उन कोनों में विशेष रूप -से पहुँची है, जहाँ विवश वेश्याएँ, विधवाएँ, तिरस्कृत भिखमंगे,

प्रवंचित किसान श्रोर पीडित परिश्रमी सब, एक के ऊपर एक, पड़े हुए श्राहे भर रहे हैं, एक दूसरे के दुःख को देख सुसीबतभरे दिन टेर रहे हैं।

प्रेमचद के नेतृत्व में जयशंकरप्रसद, विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक, वृंदावनलाल वर्मा, जैने दकुमार, चतुरसेन शास्त्री, ऋषभचरण जैन तथा वेचन शर्मा उत्र आदि ने उपन्यासचेत्र में अच्छा काम किया है और हमे आशा है कि हिंदी का यह विभाग भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक उन्नति करता चला जायगा।

## गद्यकाव्य--आव्यायिका

श्राधुनिक साहित्य पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि वर्तमान समय में प्रकाशित होने वाले गीतिकाव्य, निबंध श्रथवा नाटक, कला के परिकार और श्रनुभूति की सांद्रता की दृष्टि से कितने भी परिष्कृत क्यों न बन रहे हों, साहित्य की प्रधान धारा श्राज भी उपन्यास और कहानियों में ही प्रवाहित हो रही है।

यदि हम श्राधुनिक उपन्यासों की प्राचीन उपन्यासों के साथ
तुलना करें तो हमें एक दम यह बात दीख पड़ेगी
प्राचीन उपन्यासों कि प्राचीन उपन्यासों कि प्राचीन उपन्यासों कि प्राचीन उपन्यासों कि प्राचीन उपन्यासों की अपेक्षा आधुनिक
में विस्तार
त्राधिक था
सामग्री का बड़ी मितव्यियता से उपयोग किया
सामग्री का बड़ी मितव्यियता से उपयोग किया
गया है। इसमें संशय नहीं कि विस्तार, जिस प्रकार वह प्रकृति की
परिधि में श्राभिराम दीख पडता है, उसी प्रकार साहित्य में भी रुचिरता
उत्पन्न करता है, कितु विस्तार, जहाँ उचित प्रकार से निहित होकर
सनोरम प्रतीत होता है वहाँ श्रमुचित रूप से फैल कर वह श्रव्यवस्था तथा श्रासिकता का द्योतक भी बन जाता है। हमारे प्राचीन
कलाकारों में विस्तार की यह प्रवृत्ति श्रावश्यकता से श्राधिक विवृत
हुई थो, श्रीर जहाँ हम महाश्वेता जैसे परम पावन पात्रों के लिए
वाण्भट्ट को शतशः नमस्कार करते हैं वहाँ साथ ही उनके श्रनेक पृष्ठों
को घेरनेवाले राजद्वार के वर्णन को पढ उनसे कुछ खीभ भी जाते हैं।

श्रीर यद्यपि श्राधुनिक उपन्यास के परिमिताकार होने में मितव्य-यिता की उक्त प्रवृत्ति का पर्याप्त हाथ है, तथापि वह श्राधुनिक उपन्यास उपकरण, जो इसे श्रपना वर्तमान रूप देने में सब की परिमिति के उपकरण कथा को एकतान्वित बनाने की उत्तरोत्तर बलवती

होने वाली अभिलाषा है; श्रीर सचमुच 'यदि एक उपन्यास भिन्न भिन्न परिस्थितियों श्रीर दशाश्रों में पड़ कर उनके प्रति प्रकट होने वाली अपने पात्रों वी प्रवृत्तियों को चित्रित करके अपने पात्रों का संप्रदर्शन कराता है तो उसकी सफलता और प्रभावशालिता उन परिस्थितियों और घटनाओं की सख्या के अनुसार न्यूनाधिक न होगी। इसमें सदेह नहीं कि पात्रों का चरित्रचित्रण परिस्थितियों की बहुता तथा बहुविधता में भी संभव है; किंतु नानामुख परिस्थितियों श्रीर घटनाओं की घाटियों में पड़कर यदि फील्डिंग और डिकंड जैसे निपुण कलाकार भी अपनी कथा को भुला सकते हैं तो सामान्य कलानकारों का तो कहना ही क्या। परिस्थितियों के दुर्भेद्य चक्रव्यूह में फँस कर पता नहीं कितने कलाकारों ने अपनी रचनाओं को निर्जीय वना डाला है।

श्राधुनिक उपन्यासकार ने घटनासमुद्र मे श्रपनी उपन्यासनीका को एक निर्धारित विंदु की श्रोर एक निर्धारित रेखा पर से ले जाना ही श्रेयस्कर समक्ता है। कितु इसका यह श्राशय नहीं कि प्राचीन उपन्यासकारों की श्रपेक्षा वह श्रपनी रचना को कम कठिन समस्याश्रों के श्राधार पर खड़ा करता है; नहीं; प्राचीन उपन्यासकारों की श्रपेक्षा कारों की श्रपेक्षा वह न्यून निदर्शनों का उपयोग करना हुश्रा भी उन से कहीं श्रधिक प्रभाविता के साथ श्रपने पात्रों

का चरित्रचित्रण करता है। जहाँ वह घटनाओं के विस्तार मे अतीत कजाकारों से पीछे है, वहाँ घटनाओं के उचित निर्वाचन मे वह उनसे श्रागे बढ़ गया है श्रीर एक बार हस्तगत की गई कतिपय घटनाश्रों के माध्यम मे से ही अभिल्वित परिशाम ला उपस्थित करता है। आधुनिक कलाकार को उपन्यास की पहले से कहीं अधिक संकुचित श्रौर इसीलिए उससे श्रधिक वलवती परिभाषा की परिधि मे काम करना पड़ता है। इगलैंड में लिली के दिन से लेकर और हमारे यहाँ कादवरी से छारंभ करके छाब तक कहानी को दार्शनिक टीका, देशीय चित्रण, इतिहास तथा अन्य प्रकार की अनेक बातों से सुसज्जित करके दिखाया जाता रहा है। कथा के चहुँ त्रोर फैली 'हुई इस घास को नला कर आधुनिक कलाकार ने न केवल अपने ध्येय कों ही पहले की अपेद्मा कहीं अधिक निर्धारित तथा परिछिन्न बनाया है, साथ हो **उसने उपन्यास मे ८द्भृत होने वाली कथा की एकता को भी पहले** से भहीं ऋधिक वलवती कर दिखाया है।

आधुनिक कलाकार का प्रमुख चिंतन अपने निरीक्षण को देशाकाल की निर्दिष्ट परिधि में सीमित करना रहता है। इसी उद्देश्य से वह अपनी कथा के विकास के लिए किसी प्रांत, जिला अथवा तहसील को चुनता है। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन कलाकारों की रचनाओं में भी कहीं कहीं इस प्रकार का नियत्रण दीख पड़ता है, किंतु जहाँ उनकी रचनाओं में यह नियंत्रण विधिवशात् स्वयमेव आ गया है, वहाँ आधुनिक रचनाओं में इसे सिद्धांतरूप से स्त्रीकार किया जाता है।

विशेषज्ञता के इस युग मे अनिवार्यरूप से अपनाई गई परिमिति जहाँ प्राचीन तथां संकोच के कारण ही हमें आधुनिक उपन्यासों रचनाओं में देश में देश और काल के वे विस्तीर्ण, बाल की खाल को न्काल का व्यापक वर्णन होता था वहाँ ऋाधुनिक उप्त्यास में मनो-विज्ञान का विस्तार हो रहा है

चीरने वाले वर्णन नहीं मिलते, जिनसे प्राचीन उपन्यास आद्योपांत भरे रहते थे। किंतु जहाँ आधुनिक कलाकार मनुष्य के साथ प्रत्यक्ष संबंध न रखने वालो बाह्य प्रकृति के अनावश्यक वर्णन से पराङ्मुख हो चुके हैं, वहाँ उनमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पात्रों का विश्लेषण करने की परिपाटी सी चल पड़ी है; और मनोविज्ञान का जो विशद

विश्लेपण हमे कोनराड और डी. एच. लारेस की रचनाओं में सूर्य के प्रकाश की भाँति जीवनप्रद श्रनुभव होता है, वही सामान्य कलाकारों की अर्धनिर्धारित रचनाओं में श्रासरने सा लगता है। और जिस सीमा तक श्राधुनिक कलाकार मनोवैज्ञानिक विश्लेपण द्वारा श्रपनी कथा को विज्ञान के चक्रव्यूह में डाल रहा है, उसी सीमा तक वह उपन्यास के उन श्रादिम रचियताओं का समकज्ञ वनता जा रहा है, जो देश श्रीर काल की सूहम पच्चीकारी में पड़कर श्रपनी कथा को भुला दिया करते थे।

आधुनिक कलाकारों ने प्राचीन उपन्यासों से पाई जाने वाली

वर्तमान उपन्याधो मे देशकाल-विधान घटनाछो का सार बन रहा है आवश्यक वृद्धि को काट-छाट कर ही सतोप नहीं किया; उन्होंने तो देशकाल के विधान को अपनी कथा का आंगिक उपकरण ही वना लिया है। यों तो देश और काल दोनों ही प्राचीन उपन्यासो में भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते थे, किंतु जहाँ प्राचीन उपन्यासों में उनका उपयोग मुख्यतया आलंकारिणी

परचाद्भि (background) के रूप में होता था, वहाँ आजकल के उपन्यासों में इन दोनों का स्वत्व निकाल कर उपन्यास के पात्रों को उसमें रग दिया जाता है; आज देशकाल उपन्यासवर्णित घटनाओं की

पश्चाद्भिम न रह उसके पात्रों के श्रवयव श्रथवा सार बन कर हमारे समन् श्राते है। हार्डी के उपन्यास इस बात के श्रेष्ट निदर्शन है।

उक्त कथन का सार यह है कि आधुनिक कलाकारों ने उपन्यास को चेतन सघटन का रूप देने का प्रयत्न किया है। जिस प्रकार उनके पात्र चेतन है और घटनाओं के रूप मे अपने आप प्रस्फृटित होते चले जाते है, इसी प्रकार उनकी रचना भी चेतन है, वह अनायास ही अपने पटलों में फूटती चली जोती है। सच्चेप में आज उपन्यास का ध्येय हो गया है, कथा कहना और इसे परिमिति के साथ कहना; उपन्यास डरता है देश काल का निद्शीनपत्र बनने : से, यात्राचित्रपट का फोटोग्राफ़र बनने से, और मनोविज्ञान का विशेषज्ञ बनने से।

उपन्यास की इसी प्रवृत्ति में छोटी कहानी का आरभ निहित है

आधुनिक उपन्यासकार की, परिमित से परिमित परिधि मे वँधकर कथा कहने की उक्त प्रवृत्ति उपन्यास की अपेक्षा कहीं अधिक व्यक्त रूप मे हमारे समक्ष छोटी कहानी में आती है। बहुधा कला के इस दाय को लोग भ्रांतिवश उपन्यास के विशाल जगत् को रचने वाले उपन्यासकार का उसके

भवनिर्माण से बचा हुआ कठचूरा समझते हैं, जिसे वह कहानी की छोटी गठरी में बाँध उपन्यास लिखने से बचे समय में पाठकों के वाजार में ला पटकता है।

नि सदेह उपन्यास और छोटी कहानी मे सब से बड़ा भेद उनके त्राकार का है। सामान्यतया उपन्यास अपने पात्रों को उपन्यास ग्रीर विस्तार के साथ चित्रित करता है। समय को दृष्टि से कहानी में मेद तो उपन्यास मे यह विस्तार, होता ही है, किंतु उन घटनात्रों त्रौर परिस्थितियों का विवरण भी उसमे भरपूर मिलता है,

जिनके वीच में से होकर उसके पात्रों को गुजरना पड़ता है। उपन्यास श्रपने कथावस्तु श्रोर चरित्रचित्रण को मूर्त तथा सारवान बनाता है । दूसरी स्रोर छोटी कहानी जीवनसमष्टि की एक प्रतिलिपि न हो कर उसके किसी पटविशेष की प्रतिमूर्ति होती है; वह सारे जीवनभवन को न चमका उसके किसी कोने को हमारे सामने व्यक्त करती है। इसे पढ़ने के उपरांत हमारे मन पर परिपूर्णता का प्रभाव श्रंकित होना अपेचित है; किसी एक परिस्थिति अथवा घटनाविशेप के विवर्ण मे एकता का आना वांछनीय है। छोटो कहानी इस नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यास की ऋपेचा जीवन के प्रति होने वाला इसका दृष्टिकोण घनतर है; जीवन की समष्टि से उभरी हुई घटना अथवा परिस्थितिविशेष मे यह अपने आपको केन्द्रित करती है; दूसरे शब्दों में अगुवीक्तण यंत्र के द्वारा यह जीवन के किसी एक बिंदु को निहारती है। किंतु स्मरण रहे, इसके इस, निहारण में उत्कटता तथा प्रभावशालिता संनिहित रहती है।

कथा लिखते समय उपन्यास लिखने के प्रकार को सरल बना दिया जाता है। कथावम्तु में से उसके उन सहायक कहानी में वृत्ति उपकरणों को निकाल दिया जाता है, जो दीवार पर पड़ने वाली प्रतिद्वाया के समान है, जो शरीर को व्यंजित करने के साधन हैं, जो कथा में चनता तथा गहनता उत्पन्न करते हैं। कहानी लिखते समय किया को भी सरल बना कर पहले ही सं सकेतिन किए गए ध्येय की छोर छायसर किया जाता है। पात्रों की सख्या छाँट कर निर्धारित कर दी जाती है और उन उपपात्रों को छोड़ दिया जाता है जिनका मुख्य प्रयोजन उपन्यास में पश्चाद्रभूमि की शोभा वढाना होता है। कहानी की यह सर्वांगीण परिणिति उसके भीतर व्याप्रत होने वाली वृत्ति की एकता से छोर भी छाधक सकुचित

वन जाती है। उपन्यास की प्रधान वृत्ति अथवा रस में—चाहे वह उप-न्यास सुखांत हो अथवा दु:खान्त—दूसरे प्रकार की वृत्तियों का प्रवेश करके उसकी रुचिरता को दीप्त किया जाता है; किंतु वृत्तियों की वही विविधता और समन्विति छोटो कहानी के प्रभाव को—जो सदा एक होता है—नष्ट कर देती है। और क्योंकि एक चतुर कथालेखक बहुधा कुछ घटों की एक ही बैठक मे कहानी को पूरा कर लेता है, इस बात से भी कहानी मे वृत्ति की एकता होनी स्वाभाविक है। अब तक जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि कहानी का

श्रदि से श्रत तक कहानी का ध्यान परिणाम पर वॅधा होता है ध्येय जीवन के किसी बिंदु विशेष को उद्भावित करना होता है। वह अपनी पराकोटि पर पहुँचने के लिए न्यून समय लेती है। कहानी का सारा ही ध्यान परिणाम पर केंद्रित रहता है; और वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचने के लिए यह उपन्यास में इस काम

को पूरा करने वाले सभी उपायों को सरल और संचिप्त बना कर काम मे लाती है। इसका डंक इसकी पूछ में चमकता रहता है। पाठक यह जानता हुआ कि कहानी का सारा विवरण पराकोटि की और उन्मुख है, इसे एक प्रकार की सावधानी से पढता है। वह कहानी के पीठपीछे छिपे हुए भाग्य को देखता है, जो बलात कहानी को उसकी अपनी धारा मे प्रवृत्त किए रहता हैं। यदि कथालेखक ने कहानी का सारा ही भार पराकोटि पर न डाल दिया तो समभो कहानी दूट गई। समस्त कहानी को पराकोटि पर टिका देने की विधि ही कहानी को उपन्यास से पृथक करती हैं; क्योंकि उपन्यास में कहानी को सीधा पराकोटि पर न टिका, उसे शनैः शनैः, विविध उपायों द्वारा; नानामागों में से ले जाकर, परिणाम की ओर अग्रसर किया जाता है। अपनी इस निर्देष्ट एकता के कारण ही कहानी अपनी अवेद्या परिपूर्णता के प्रभाव का परिणाम

है। परिपूर्णता के अभाव की अवाित के लिए कहानी

मे इन मे से किसी एक का उपयोग ही पर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के प्रख्यात कहानी लेखक वो को सविधान की कहानी से प्रेम था, वह चरित्रचित्रण की ओर पाठक का ध्यान जाने ही न देते थे। उन्होंने अपनी कहानियों के पात्रों को कुछ धुधले मे ही छोड़ दिया है, जिससे उनके पाठकों का ध्यान सदा संविधान. पर लगा रहता है। इसके विपरीत जहाँ स्टीवसन ने चरित्रचित्रण पर वल दिया है; वहाँ हैनरी ने कथावन्तु को परिपक बनाने मे अपनी कला को सार्थक वनाया है।

उत्कृष्ट कहानी लिखना मानो रेल की पटरी पर दौडना हैं। जहाँ इसमें एक छोर गित अत्यत सकुचित रहती है, वहाँ दूसरी छोर पैर फिसल जाने का डर भी प्रतिक्षण बना रहता है। इसमें संशय नहीं कि केवल देशकाल के आधार पर कहानी नहीं लिखी जा सकती, छोर नहीं यह काम केवल पात्रों के आधार पर ही किया जाता है। संविधान में पात्रों का होना आवश्यक है; पात्रों का क्रिया के साथ संवध होना अनिवार्य है, यह क्रिया किसी संविधान में होनी हैं, और इसका निर्वाह चरित्रचित्रण में होना है। इन तीन तत्त्वों में से एक को प्रमुख बना दूसरे दो को उसका सहायक बनाना कहानी छेखक की सबसे बड़ी शक्तिमत्ता है।

एक वात और; उपन्यास की सब से वडी विशेषता यह हैं कि

उसके पात्र सजीव होते हैं । कथावस्तु-चाहे वह उपन्यास ऋौर कितना भी फलगर्भ क्यों न हो-उपन्यास में जीवन कहानी में एक नहीं डालता, यह बात तो केवल पात्रों ही से संपन्न भेद ग्रीर है होती है। कहानी के विषय मे यह बात नहीं कही जा सकती। संसार के कतिपय कहानीलेखकों ने केवल परिस्थिति को अभिनय का रूप देकर ही सफलता प्राप्त की है। इसमे सदेह नहीं कि पात्रों को भाग्य अथवा परिस्थिति के हाथ की कठपुतली न बन उनसे कुछ ऊपर उभरना चाहिए, किंतु साथ ही ये पात्र परिनिष्ठित व्यक्ति से कुछ कम विकित रहते हुए भी हमारे सामने आ सकते है। इस दृष्टि से हम उपन्यास के बजाय कहानी को उन प्राचीन गीतों तथा महाकाव्यों की प्रत्यच प्रसृति मानेगे, जिनमें घटना अथवा किया को प्रधानता देकर पात्रों को, यदि भाग्य के हाथ की निरी कठपुतली नहीं तो मानवजाति के एक प्रतिरूप श्रथवा टाइप के रूप मे उपस्थित किया गया है। कारण इसका प्रत्यच है। हम प्रतिरूप, प्रकार, ऋथवा पात्रसामान्य को शिनेचुने सजीव शब्दों द्वारा व्यक्त कर सकते है, किंतु व्यक्तित्व का विकास, जिसकी कि पाठक को उपन्यास पढते समय प्रतिच्रा अपेचा बनी रहती हैं, अनिवार्य रूप से प्रसर (space) की अपेना करता है, श्रीर इसी लिए उसका संवध विशाल तथा एकतान्वित कल्पना से रहता है।

संतेप में हम उपन्यास श्रीर कहानी के भेद को इस प्रकार व्यक्त उपन्यास में पात्रों कर सकते हैं कि जहाँ उपन्यास में पात्रों को प्रधा-पर जोर होता है तो कहानी में परिस्थिति पर कि कहानी का प्रभाव उसके कहने के ढंग पर निर्भर है। विशदता श्रीर श्रीभव्यक्ति का ध्यान उपन्यास की अपेद्या कहानी में कहीं अधिक रखना पड़ता है । चतुर कहानीलेखक को यही जान कर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि उसे अपनी कहानी किस दृष्टिकोण से कहनी है; कहानी लिखते समय उसे यह भी जानना होगा कि उस कहानी के लिखने मे उसके द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण ही उचित तथा उपादेय दृष्टिकोण क्यों है । इसके लिए उसे अपनी कहानी को मन ही मन अनेक बार दुहराना होगा और उस पर उचित पर्यवेद्मण के वे सब नियम घटाने होंगे, जो किसी रचना को समंजस वनाने के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। ज्योंही एक कथालेखक वारूद के फटने पर उड़ने वाले सहस्रों शिलालवों की भाँति कह।नी के मुख में से प्रस्फुटित होने वाली नानामुख सामग्री में से किसे लूँ श्रोर किसे न लूँ इस दुविधा मे पड़ जाता है, त्योंही पाठक के मन मे भी तदनुगामिनी दुविधा छा जाती है और कहानी के रस में भग पड जाता है। चतुर कथालेखक को पूरा पूरा ऋधिकार है कि वह कहानी लिखने के प्रकारों में काटछाँट करके उन्हें चाहे कितना भी परिमित क्यों न कर दे, किंतु उसे यह वात सदा स्मरण रखनी चाहिए, कि वह अवशिष्ट परिमित अर्थात् न्यून ही उसके तथा पाठक के वीच के व्यवधान में सेतु का काम देने वाला है।

नीटत्शे का कहना है कि परिणामकल्पना, अर्थात् कला के किसी

उपन्याध का वल, परिगामकल्पना पर श्रिधिक रहता है तो कहानी का श्रपने श्रारभ पर

उत्पाद्य के परिणाम में अनिवार्यता उत्पन्न करना प्रतिभा का काम है। कथासाहित्य के चेत्र मे यह वात विशेप रूप से उपन्यास के उस प्रासाद पर घटती हैं, जिसकी प्रत्येक ईंट का अपना भार अलग है और अपना एक अलग स्थान हैं और जिसकी आधारशिला रखते समय उसके भावी, ऊँचे से ऊँचे

शिखर पर ध्यान रखना श्रानिवार्य दोता है । इसके विपरीत एक

कहानीलेखक का प्रमुख चिंतन यह रहता है कि वह अपनी कथा के लट्टू को कहाँ से पकड़ कर कैसे, और कितने चेग से, भाषा-फलक पर फेंके। उपन्यास कला का यह नियम कि उसके अग्रिम पृष्ठ में ही उसका आत्मा संपृटित होना चाहिए, कहानी पर और भी अधिक कठोरता से लागू होता है। जिस प्रकार ढोल के अग्र भाग पर प्रहार होते ही उसका सारा पोल मुखरित हो उठता है, इसी कार कहानी की नोक पर आँख पड़ते ही उसकी समग्र देहयपि फड़फड़ा उठनी चाहिए।

अपनी पहली पंक्ति से ही पाठक को वशंवद वनाने वाली कहानी
पहली पंक्ति में ही
सामग्री पर इतना गहन तथा व्यापक विचार किया
कहानी पाठक को
एकड़ लेती है
भीतर रहते रहते कहानी की वस्तु उससे मिलकर
एक हो गई है। जैसे एक चित्रकार कितपय रेखाओं के मध्य मे
किसी वनस्थली को संपुटित कर उसे सर्वात्मना आत्मन्वती कर देता
है, इसी प्रकार प्रवीण कथालेखक अपनी कथा को इस प्रकार परिस्थित करता है, कि उसकी लिखी कहानी की पहली पंक्ति ही अपने
अशेष विस्तार को कह चुकी होती है।

एक वार संकेत देते ही कथालेखक का कर्तन्य है कि वह उस

कहानीलेखक

घटना ही को

यथार्थ बनाकर
प्रस्तुत करता है

पकड़ का, दूसरे शब्दों में यह आशय है कि उसने

कथा कहना आरंभ करने से पहले उस पर भरपूर विचार किया है।

श्रीर क्योंकि कथालेखक के द्वारा अपनाई गई जीवन के व्याख्यान की पढ़ित, अर्थात् कहानीकला, उसे अपनी परिमिति के कारण इस इस वात से रोकती है कि वह चरित्रचित्रण द्वारा अपने कथावस्तु को विकसित करे, एक कथालेखक के लिए और भी अधिक वांछनीय हो जाता है कि वह अपनी अपनी घटना (adventure) ही को यथार्थ बना कर प्रस्तुन करें। कहना न होगा कि कहानी जितनी ही अधिक सिच्द होगी श्रीर जितना ही उसकी किया को ऊर्जस्वती वनाने के लिए श्रनावश्यक प्रपंच को उससे दूर रखा जायगा, उतना हो अधिक यह अपने प्रभाव के लिए न केवल उस तथ्य पर निर्भर रहेगी, जो प्रपच को दूर करने पर रोष रह जाता है, प्रत्युत विधान के उस क्रिमक विकास पर भी आश्रित होगी, जिसके द्वारा कि इसे पाठकों के समुख प्रस्तुत किया जाता है।

हमने कहा था कि कहानी में घटना तथा भाव की एकता होनी आवश्यक है, श्रीर एकता की यह श्रावश्यकता कहानी त्रावितिक ही कहानी के ध्येय को प्राथमिक उपन्यासो के ध्येय उपन्याम के समीप से पृथक करके उसे आधुनिक उपन्यास है तो भी उप-के समीप ला रखती है। कितु यद्यपि आधुनिक न्यासकार सफल कहानी और उपन्यास दोनों ही समानक्ष से कथा कहानीलेखक की एकता में विश्वास करते है, तथापि एक सफल नहीं यनता उपन्यासकार के लिए कहानी के चेत्र में भी उतना ही सफल होना नितरां कांठन है। उसके लिए नाटक को खडा करने वाले उपकरण, अर्थात् कथावस्तु, पात्र, तथा संविधान के मध्य स्थायी रूप से रहने वाली तुजा को नष्ट कर देना कठिन होता है; खोर एक सफल कथालेखक के लिए इस त्याग ही की सब से अधिक आवश्यकता है। उसके लिए चरम कोटि पर अधिक बल

देना अवांछनीय होता है, और वह अपनी कथा को अप्रसर करने की महज प्रवृत्ति को तो छोड़ ही नहीं सकता। उस सारे प्रपंच के लिए, जिसकी उसे उपन्यास लिखते लिखते कुछ टेच सी पड़ गई है, कहानी में कोई स्थान नहीं है, और क्योंकि एक उपन्यासकार इन वातों को सफलता के साथ पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी लिखी कहानी बहुधा दूरदर्शन यत्र में विधा हुआ उपन्यास सा चन जाती है। इन बातों के अतिरिक्त दृष्टि के केंद्र का प्रश्न भी ध्यान देने योग्य है। अपेर क्योंकि एक उपन्यासकार का दृष्टिकेंद्र चहुधा जीवन के विस्तृत फलक पर फैला होता है, फलत. उसके लिए जीवन के निभृत कोनों पर अपना दृष्टिकेंद्र जमाना दुःसाध्य हो जाता है। वह विक्टोरिया अथवा नियागारा के विपुल प्रपात पर अपनी दृष्टि अनायास ही जमा सकता है, किंतु उसके लिए उन प्रपातों के किसी एक विदु का निरीज्ञण करना कठिन हो जाता है।

कितु जो काम प्राचीन उपन्यासकारों के लिए कठिन था वहीं काम आधुनिक उपन्यासकारों के लिए, उस सीमा तक सहज हो गया है, जिस सीमा तक उन्होंने जीवन के विदुविशेष को अपनी विवेचना का विषय बनाना सीख लिया है; अर्थात् जीवन के पर्यवेच्चण के वजाय उसका निरीचण करना अंगीकार कर लिया है। कहना न होगा कि आधुनिक कथासाहित्य का ध्येय जीवन का विस्तृत परीचण न रह उसका घन निरीचण वन गया है, और इस बात ने आधुनिक उपन्यासकार के लिए अपनी सामग्री में उन गतसग एकताओं को खोज निकालना सहज बना दिया है, जिन्हे वह कहानी के रूप में प्रथित कर सकता है। उदाहरण के लिए, जगत् के प्रसृत चित्रपट का अवलोकन करने के उपरांत वेल्य के मन पर उस उन्माद तथा विचिन्न-चित्तता का अंकन हुआ था, जो ईप्यां से उत्पन्न होनी स्वाभाविक

है। उन्होंने उसके एक उद्भाविंदु को छाँट लिया, उसे शेष जगत् से गतसंग कर लिया और उसे दि कोन नामक कहानी की पट्टी पर खिचत कर दिया। इसी प्रकार कोनराड ने, अपने अनुभव से उस युवक नाविक की चित्तवृति को भाँप कर, जो उनके मन में पहली बार पूर्व के जादूभरे सौष्ठव को निरख कर उत्पन्न हुई थी, यह अनुभव किया कि यहाँ है एक ऐसी घटना, जो अपने में किसी भी अन्य पात्र या घटना को मिलाए बिना, स्वयं अपने आप में ही परिपूर्ण है, यह है एक ऐसी संगीतमय भावना, जिसे विस्तृत साहित्यिक रूप से दावना उस पर अन्याय करना है; और इस एकतान्वित स्मृति से ही उसने यूथ नाम की कहानी को लिख डाला।

हमारे मन मे, जिस जगत् में हम रहते हैं, उसके प्रति तीन भावनाएँ हो सकती हैं। पहली यह कि हम जगत् के जगत् के प्रति विधान को, जैसा कि यह हमे दीख पड़ता है, उसी इमारी तीन रूप में स्वीकार कर ले और अपने भाग्य की ओर भावनाएँ या तो उपेत्ताभाव धारण कर ले घ्रथवा व्यवसाया-त्मक वुद्धि धारण करके इसमे जुटे रहे। दूसरी वृत्ति क्रियात्मक उत्सु-कना की हो सकती है, जिस से प्रेरित हो हम समाज, उद्योग तथा राजनीति में दीख पडने वाली समस्याओं पर विचार कर सकते है, श्रोर हो सके तो, उनमें सुधार करने के लिए सहयोग दे सकते है। श्रौर तीसरी वृत्ति में श्रपने चहुँश्रोर की मादक परिस्थिति को देख कर हमारे मन में घृणा, चिड्चिड।पन श्रीर निराशा के भाव उत्पन्न होकर उससे दूर भागने की इच्छा जाग सकती है। धर्म के चेत्र में यह तीन प्रवृत्तियाँ प्रथा के त्र्यनुसार मंदिर मे जाने वाले उत्साही धर्म प्रचारकों श्रोर भावयोगी धार्मिकों के रूप में परिएत हुई टीख पटती हैं।

जीवन को नियंत्रित करने वाली इन तीन प्रवृत्तियों का इसी विशद्ता के साथ हमारे साहित्य में प्रतिफलन भी न तान प्रवृत्तिया है। उन बहुत से कारणा से, जिनका यहां का साहित्य में विवेचन करना प्रानावश्यक प्रतीत होता है, यथार्थ प्रतिफलन के प्रति होने वाली विविध प्रतिक्रियात्रों का मुखरण प्राचीन साहित्य की अपेना वर्तमान साहित्य में कही अधिक विशद् रूप में हुआ है; साथ ही अठारहवीं सदी से यथार्थ तथा सौप्रव मे दीख पडने वाला प्रातीप्य उत्तरोत्तर बलवान होता श्राया है, श्रोर इसी के अनुसार इन तीनों चृत्तियों को वहन करने वाली साहित्यिक रचनात्रों का पारस्परिक भेद भी उत्तरोत्तर स्पष्ट होता चला त्राया है। वर्तमान जगत् की श्रमभरित यथार्थता से दूर भागने की वृत्ति

पश्चात्य कथा-साहित्य द्वारा इन तीन वृत्तियों का निदर्शन

मुखरित हुई है। महाशय वेल्य वैज्ञानिक आविष्कारीं की शक्तिमत्ता में सौष्टववाद का आनंद लेते हैं, तो मारिस खूलेट अतीत घटनाओं के इतिहास मे शाति पाते है, चैस्टर्टन ने इस वात के लिए इस जिगत् को उस रूप में देखा है, जो रूप इसका सिर के बल खड़े होकर इसे

श्रपने भिन्न भिन्न रूपों में हमारे कथा-साहित्य में

देखने वाले पुरुष की दृष्टि में हो सकता है।

यह सब कुछ होने पर भी यह मानना पड़ेगा कि वर्तमान कथासाहित्य की प्रभविष्णु चृत्ति यथार्थवाद है। यह परिभापा व्यापक है श्रीर इसमे उन सभी कहानियों का वर्तमान कथा-समावेश हो जाता है जो किसी न किसी रूप मे, उप-साहित्य की लभ्यमान जीवन का निदर्शन कराती है। इसके प्रमुख वृत्ति भीतर, जहाँ एक श्रोर उन कहानियों का समावेश है, यथार्थवाद है जो पकांततः यथार्थवादी हैं। श्रीर जिनमें कथा-

लेखक विना किसी टीकाटिप्पणी के दृश्यमान जीवन को चित्रपट पर ्र्साच देता है, वहाँ दूसरी त्रोर वे कल्पनामय यथार्थवादी कहानियाँ भी त्रा जाती है, जिनमें सौष्ठववाद के व्यासपीठ पर प्रदर्शित हुए मानवप्रतिरूप के चित्रण द्वारा मानवसमाज की विश्वजनीन वृत्तियों तथा प्रत्ययों को उद्मावित किया जाता है। यथार्थवाद की इन दो प्रतीपी धारात्रों के बीच इसकी अन्य वहुत सी प्रस्पर मिलती-जुलती धाराएँ भी रहती है।

वर्तमान कथामाहित्य में यथार्थवाद और सौष्ठववाद का सामंजयथार्थवाद और
स्य उसी सीमा तक उभर पाया है, जिस सीमा तक
उनके समिश्रण की हमारे जीवन में आवश्यकता
आमजस्य
सामजस्य
वाला साहित्य हमें अपनी दृश्यमान परिस्थिति से

डठा कर कलानालों के में पहुँचा सकता है अपने न्यूनातिन्यून रूप, अर्थात् एक जाम्मी कहानी अथवा वैज्ञानिक रोमास के रूप में यह हमारा क्रमिवनोटन करके हमें प्रसन्नवदन बना सकता है; अपने उत्कृष्ट रूप में यह हमें किमी ऐसे स्थान पर ले जा सकता है, जहाँ वैठ हम जीवन के उन उन्नन आदशों का पुनर्निर्माण कर सके, जिन्हें व्यावमायिक विस्तव दिनो दिन धूलीसात करता जा रहा है। यथार्थन्वाची कहानियाँ. अपने सामान्य रूप में हमें यह जता सकती है कि यह जगन् हमारी अपनी जगती से कही बड़ा है, अपने उत्कृष्ट रूप में वे हमें हमारी अपनी जगती से कही बड़ा है, अपने उत्कृष्ट रूप में वे हमें हमारी अपनी जगती से कही बड़ा है, अपने उत्कृष्ट रूप में वे हमें हमारी अपनी कर्म करने वाले साथियों की प्रवृत्तियों को हहत कराने में सहायता दें सकती है।

यथार्थवाट और मौष्टववाट का कहानीजगत् में संपन्न होने वाला यह सामंजस्य हमारे इस द्वैध व्यक्तित्व की आवश्यकता को पूरा करता है, जिस के रूप में हमें इस शरीर में, और इस निराशापूर्ण जगत् में जीना पड़ता है; और हमारी आँख सदा उन लोकों की ओर लगी रहती है, जो हमारे इस मूर्त जगत् की अपेचा कहीं अधिक सुखी है और जिनमें हम सतत प्रयन्न करने पर भी अब तक नहीं पहुँच पाए है।

## गद्यकाव्य-निबंध

निवंध किसे कहते है, इसके उत्तर में महाशय जे, बी. प्रीस्टले ने कहा है निवंध वह साहित्यिक रचना है, जिसे एक निबंधकार ने रचा हो। वास्तव में निवंध की यथार्थ परिभाषा करना नितांत कठिन हैं; क्योंकि निवंध के किसी भी लच्चण को लीजिए, उसमे लोक रचित एरसे त्रॉन दि ह्यूमैन त्रडरस्टेंडिंग श्रीर लैम्ब रचित त्रोल्ड चाइना इन दोनों का समावेश नहीं होता। निवंध हो सकता है एक विवरण, वक्ता, शास्त्रार्थ, अथवा तर्कवितर्क। निवंध का विषय हो सकता है धार्मिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, अथवा किसी श्रन्य प्रकार का विषय । कितु जब हम साहित्यिक चर्चा मे निवध का नाम लेते हैं, तव हमारे मन मे उसका एक परिसीमित तथा किसी सीमा तक निर्धारित लच्चण रहता है। तव निबंध से हमारा च्याशय होता है साहित्य की उस विधाविशेष से, जिसका **ल**च्य साहि-त्यिक मृर्ल्यावरोप होता है श्रोर जो भाषा का, श्रपनी दृष्टि के श्रनुसार, जीवन के ज्याख्यान के लिए, माध्यम के रूप मे उपयोग करती है।

निवंध का प्रमुख लक्ष्य है पाठक को आनंद देना। जब हम अपनी अलमारी में से किसी निवधरचना को उठाते हैं, तब हमारें मन में एकमात्र इच्छा उससे आनंद लाभ करने की होती है। निवध के सभी अगों तथा उसके सभी उपकरणों का प्रमुख ध्येय यह आनंद्रप्रदान ही होना चाहिए। निवंध के अग्रिम शब्द के लिए ही आवश्यक हैं कि वह पाठक पर ऐसा जादू खेल जाय जो उसके अंतिम शब्द को पट्ने तक उस पर सवार रहे। निवंध के आदि से लेकर 'अंन नक के समय में पाठक को भाँति भाँति की अनुभूतियों में में

गुजरना होता है; इस बीच में उसका आरोचन तथा उदीपन हो सकता है, उसके मन मे आश्चर्य, प्रेम तथा घृणा आदि के भाव उत्पन्न हो सकते है; किंतु इस बीच मे उसके लिए उठना, अर्थात् निबंध से उत्पन्न हुई स्वप्नमुद्रा से जागना अनभीष्ट है। निबधरचना के लिए आवश्यक है कि वह उस काल के लिए हमें अपनी गोद में ले ले और हमारे तथा। संसार के मध्य एक बड़ी दीवार खड़ी कर है।

किंतु इस कांम को विरले ही निबंधकार पूरा कर पाए है।

स्वगतभाषण में पाठक के ध्यान को वशंवद वनाए रखना नितात कठिन है; और निबंध भी एक प्रकार का स्वगतभाषण ही हैं। एक निबंधकार के पास ऐसे साधन बहुत ही न्यून होते हैं, जिनके द्वारा वह पाठक के मन को अपनी रचना में बाँधे रखे। कहने के लिए उसके पास कहानी नहीं होती, जिसके द्वारा वह पाठक के मन में उत्सुकता बनाए रखे; गाने के लिए उमके पास स्वर, ताल तथा लय नहीं होते, जिनके द्वारा वह पाठक को मत्रसुग्ध बनाए रखे। उसका वातावरण बहुत अधिक सकुचित होता है; उसमें ध्विन और गित के लिए अवकाश होता ही नहीं है। अपने काम में उसे अत्यत सावधान रहना पड़ता है; यदि वह उस काम में तिनक भी चूका, यदि उसने अपनी रचना में जरा भी प्रमाद किया तो समभो उसकी रचना वालू में बह गई, आनद नौका हूव गई, और पाठक निबंध पढ़ने से खीम गया।

किंतु यथार्थ निवय का, अर्थात् साहित्य की उस विधा का, जिसका सूत्रपात मोन्तेन्त्र के द्वारा उसकी, मार्च १४०१ मे प्रकाशित हुई, एसेस (Essales) नामक रचना के रूप मे हुआ था, लक्ष्य व्यक्तित्व को प्रकाशित करना अथवा निवेदित करना है। ऐसे— जिसका उपयोग मोन्तेन्त्र से साहित्य की नई विधा को रचने के लिए

किये जाने वाले प्रयत्न के अर्थ में किया था—गद्यमय साहित्य के द्वारा रचियता तथा पाठक के मध्य उत्पन्न होने वाला सव से अधिक प्रत्यत्त संवंध है। मोन्तेन्ज के ये शब्द कि ये मेरी अपनी भावनाएँ हैं; इनके द्वारा में किसी नवीन सत्य के अन्वेषण का दावा नहीं करता; इनके द्वारा में अपने आप को पाठकों को सेवा में अर्पित करता हूँ सभी निवधकारों पर समान रूप से लागू होते है। लैम्ब का अपने विषय में यह कहना कि उसकी समस्त रचना उसके अपने आपे से ओतप्रोत हैं; वह उसके व्यक्तित्व से अनुस्यूत हैं निवंध की परिभाषा की दृष्टि से सुनरा यथार्थ है।

निवंध की सफलता के लिए व्यक्तित्वप्रतिफलन की सब से अधिक अपेक्षा है। सर टामस बाउन के अनुसार एक निवंधकार का जगत् उसके अपने आपे का प्रसारमात्र होता है; यह उसके अपने आपे का सूचम प्रषंच होता है, जिसे वह अपनी आँखों से देखता श्रीर दूमरों के समुख रखता है। एक उपन्यासकार श्रथवा नाट्यकार के लिए वाइनीय हैं कि वह अपनी रचना को अपने व्यक्तित्व से किसी सीमा तक श्रकृती रखे। वह श्रपने उपन्याम श्रथवा नाटक मे श्राने वाले सब पात्रों से पृथक रहता हुआ भी उन सभी के रूप में परिण्त हो सकता है: उनमें से किसी के भी मुँह अपनी आपघीती कहा सकता है। किंतु निवंधकार तो अनिवार्यरूपेण एक ही पात्र का रूप घारण करता है; उसकी रचना में तो उसी एक का अपना आपा प्रतिफल्तित होना अनिवार्य है। हो सकता है कि जिस व्यक्तित्व से श्राविष्ट हो वह अपनी रचना को प्रस्तुत करता है, वह पूर्ण रूप से उसका श्रपना न हो, किंतु उस व्यक्तित्व के लिए त्रावश्यक है कि वह चारों खोर से परिपूर्ण हो । हम जानते है कि एलिया, चार्ल्स लैम्य का परिपूर्ण ध्यापा नहीं हैं, इसी प्रकार स्वेक्टेटर भी एडिसन का सारा

श्रापा, नहीं, हैं, किंतु दोनों में से प्रत्येक एक परिपूर्ण तथा भलीभाँति पहचान में आने वाला व्यक्ति अवश्य है। हम उन दोनों के आस पास घूम सकते हैं; दोनों को अपने घर का करके पहचान सकते हैं। निबधकार के साथ हमारी इस मित्रता की. स्थापना होनी त्रावश्यक है; निबंधकला की प्रमुख विशेषता है ही इस परिचित अथवा सांनिध्य में। निबंधकार को अपनी समस्त रचना मे वही एक बन कर रहना है, और हमें भी पल भर के लिए उससे पृथक् नहीं होना है। ऋपनी रचना में चाहे वह कितने श्रौर कैसे भी व्यक्ति, परिस्थितियाँ ऋथवा वातावरण क्यों न प्रस्तुत करे, वह उसमे किसी भी पुस्तक, चित्र ऋथवा पात्र का विवेचन क्यों न करे, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह हमें प्रतिच्या यह स्मर्या कराता रहे कि उन सब बातों की पीठपीछे दृष्टि उसकी श्रपनी है। निबंध को पढ़ते समय हमारा मन सहज ही निबंध के विषय से हट कर, उस रचना के अंतस्तल मे प्रवाहित होने वाले उसके रचयिता के व्यक्तित्व पर आकृष्ट हो जाता है। इस विधायक आत्मनिवेदन में हो निबंधकता की इतिकर्तव्यता है। देखने में तो यह बात सामान्य प्रतीत होती है, किंतु इसकी परिपूर्ति विरत्ने ही कलाकारों के हाथों हो पाई है।

श्रलेक्मेंडर स्मिथ के श्रनुसार निबंध श्रौर विपयिप्रधान रचना का इस बात में ऐक्य है कि दोनों ही की कीली किसी एक स्थायी भाव, पर टिकी होती है। यह स्थायी भाव निवधकार के हस्तगत हुआ नहीं कि आरंभ से अत तक उसकी रचना का शब्द शब्द उस भाव की श्रीभव्यक्ति में समर्पित होता चला जाता है।

निबंध के इस विवरण में उसके निर्माताओं के विषय में कुछ कहना असगत न होगा। मोन्तेन्ज की मृत्यु १४९२ में हुई और वेकन के पहले १० प्रबंध पाँच वर्ष पश्चात् प्रकाशित हुए। इगलैंड में प्रकाशित होने वाले सब से प्रथम निवंध यही थे। १६१२ मे उसके निवधों की संख्या ३८ हुई, जो आगे चलकर १६२४ मे ४८ हो गई। इसमें संदेह नहीं कि निवंधलेखन की कला को वेकन ने मोन्तेन्य से सीखा था, तथापि दोनों की रचना के अपने अपने स्थायी भाव एक दूसरे से नितरां भिन्न थे। हम कह सकते हैं कि निबंधरचयिता के स्वभाव की दृष्टि से मोन्तेन्ञ त्रादर्श व्यक्ति था, वह था सहदय, हास्यप्रिय, प्रेमास्पद और मनोवैद्यानिक सत्य की खोज मे अत्यंत उन्मुख, जब कि वेकन ने साहित्य की इस नवोदित विधा का उपयोग किया था संमार के ऐसे प्रकाशन मे, जैसा कि यह उसके श्रपने स्वभाव के त्रानुरूप उसे दीख पड़ता था । मोन्तेन्ज था उष्ण रुधिर और मांस<sub>्</sub> का पुतला; वह व्यत्र था अपने उस आसन पर जिसके चहूँ ओर मोटे अचरों में खुदा था मैं नहीं समझता; मैं रुकता हूँ, और परीक्षा करता हूं। दूसरी स्रोर वेकन हैं प्रज्ञा स्रोर वैदम्ध्य की एक प्रतिमूर्ति, जो विचच्छा न्यायाधीश के समान मानवजीवन पर मनचाही टीका-टिप्पणी करता है, कितु फिर भी उस टिप्पणी से किसी सीमा तक पृथक् रहता है। उसका विषय सुतरा निर्धारित तथा भली प्रकार प्रस्तुतः किया गया होता है, किंतु साथ ही यह सुतरा बाह्य तथा सामान्य रहता है। यह सारे का सारा वेकन के द्वारा भली प्रकार अनुशीलित तो रहता हैं किंतु इसका उसने स्वयं अनुभव नहीं किया होता।

१६६ में कौउले के निवंध प्रकाशित हुए और उन्हीं के साथ छंत्रेजी प्रवंधों में गोन्तेन्ज की छाया दीख पड़ो। कहना न होगा कि वीउले की प्रतिभा संकुचित थी, उसका न्यक्तित्व संकीयां और छपरिपूर्या था, उसकी रचनाओं में उसकी एक ही नाड़ी धमधमाती है, किंतु उस एक नाडी में ही कौउले की सारी जान है। उसके श्रॉफ भारनेल्फ नामक निवंध में ऐसा उत्कट सांनिध्य तथा छात्मा की इतनी

गहरी कूक पैठी है कि वह पढ़ते ही बनता है; वह छादि से छात तक ऋजुता छौर स्वाभाविकता से छोत प्रोत है।

सर विलियम टेम्पल के निबंधों में भी किसी सीमा तक यही वात दीख पड़ती है, किंतु निवंबों को अभिलाषित लोकिशियता की प्राप्ति समाचारपत्रों के सूत्रपात होने पर ही हुई। समाचारपत्रों के 'द्वारा निवर्वों को मारकीट मिली, जो तब से अब तक उन्हें प्राप्त है। इनके द्वारां निवधकारों को पाठकों का ऐसा केंद्र प्राप्त हुआ जो उन्हे अपना चिरपरिचित सा दीख पड़ा श्रौर जिसके संमुख वे मित्र की भाँति अपना आपा प्रस्तुत कर सके। इस केंद्र से निबंधकारों को ऐसे विषयों पर निबंध लिखने के लिए प्रोत्साहत मिला, जो निबंध-रचना के उपयुक्त थे—यथा, निवधलेखक को अपने चहुँ ओर दीखने वाला सामान्य जीवन, ऐसा जीवन जो श्रमूर्त तथा श्रप्रत्यच् न, हो प्रत्यत्त, वैयक्तिक तथा चिरपरिचित था, जो उनके तथा उनके पाठको के लिए समान रूप से सुनिर्घारित तथा सुसंव्यक्त था। १२ एप्रिल, १७०९ को धनियों के प्रातराश टेबल पर ख्रौर नगर के काफेस मे टेटलर नामक पत्र के दर्शन हुए; तव से लेकर १८ वीं सदी के अंत तक निबधों की भरमार रही। इसमे संदेह नहीं कि आधुकनिक पाठकों के लिए ये निवध रुचि कर न होंगे, किंतु अठारहवीं सदी के पाठकों का उन से यथेष्ट चित्तरंजन हुआ। इन निवंधों मे चारित्रिक समस्याओं का विवरण रहता था, किंतु उनके नीरस होने का कारण उनका चारित्रिक समस्यात्रों के साथ होने वाला यह सबध नहीं, ऋषितु चारित्रिक समस्याओं की व्याख्या करने का उनका अपना प्रकारविशेष था। जैसे श्रतीत में, वैसे ही वर्तमान में भी, विचारशील व्यक्तियों के जीवन का केंद्र चरित्र रहा है; छौर निवंध में भी चारित्रिक समम्यात्रों का विश्लेषण कोई अवाँछनीय वात नहीं है। किंतु जिस

प्रकार साहित्य की अन्य विधाओं में उसी प्रकार निवंध में भी इन समस्याओं पर प्रत्यच तथा अवैयक्तिक रूप से प्रकाश नहीं डाला जाना चाहिए; क्योंकि जहाँ साहित्य की दूसरी विधाओं में व्यक्तित्व प्रतिफलन वांछनीय है, वहाँ निवध की तो जान ही व्यक्तित्व प्रतिफलन में है।

रॉवर्ट लुई स्टीवसन अपने समय का ख्यातनामा निवधकार हो चुका है, किंतु आज उसकी लोकप्रियता अनुएए नहीं रही। उपन्यास लिखने में वह दूसरी कोटि का लेखक था, किंतु निवध लिखने मे उसकी कोटि नि:सदेह पहली थी। त्राजीवन उसे एक टारुण व्याधि से समाम करना पड़ा; किंतु वड़े ही आश्चय की वात है कि उस यातना से निरंतर सताए जाने पर भी उसकी बृत्ति मे चिडचिडापन न त्राकर उसका व्यक्तित्व बहुत ही भव्व तथा मनोहारी संपन्न हुत्रा च्योर यह अभिराम व्यक्तित्व ही उसके निवंधों में प्रतिपंक्ति च्योर प्रतिपद् फूटा पड़ता है। कहना न होगा कि स्टीवसन ने भी जगह जगह मानवीय चरित्र पर प्रकाश डाला है, किंतु उसका चरित्रप्रकाशन सत्रहवीं सदी के निवधवारों के चरित्र प्रकाशन से सुतरा भिन्न प्रकार का है; उसमे चरित्र का परंपरागत नीरस प्रदर्शन नहीं है। इसमे हमें चारों श्रोर से हुँटे, नपे-तुले, दृत्त, उत्साहसंपन्न तथा भावनामय व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं।

गोलडिस्मिथ तथा है भिलिट के पश्चात् अंग्रेजी निवधलेखकों में चार्ल्स लेंब का नाम आता है, जिनके विषय में टो-एक शब्द कहना आवश्यक प्रतीत होता है। लेंब रिचत श्रोलड चाइना की है भिलिट के माई फर्ट एक्वेटेंस विद पीयट्स के साथ तुलना करने पर कहा जा सकता है कि दोनों कलाकार पूरी सफलता के साथ सजीव मूर्तियों का निर्माण करने और दोनों ही अभीष्ट लक्च की प्राप्ति के लिए ध्रतीत को वर्तमान के साथ मिलाकर एक कर देते हैं। किंतु जहाँ लैव सुखभरित भावना से प्रेरित होकर लिखता है, वहाँ हैमलिट आँख ख़ुलने पर पैदा हुए भुरमुट मे कलम चलाता है। श्रपने निबंधों मे लैंव नाटकीय प्रकार से काम लेता है तो है कालिट वर्णन के द्वारा सफलता लाभ करता है; किंतु रचना दोनों ही की समानरूप से फलगर्भ बन आई हैं। यह सब कुछ कह चुकने पर भी मानना पड़ेगा कि निबंधलेखन की कला में लैंच परिपूर्णता का दूसरा नाम है। यह परिपूर्णता किसी अंश तक उसके ऋद्वितीय स्वभाव से, किसी सीमा तक उसके ऋद्वितीय पठनपाठन तथा अनुशीलन से, श्रौर किसी हद तक निवधकला पर प्राप्त किए उसके पूर्णाधिपत्य से विकसित हुई थी। **उसकी सफलता** का प्रमुख गुण उसकी प्रत्यचता तथा प्रकटता है। वह जिस जगत को रचता है, उससे वह भली-भाँति परिचित है; वह जगत् उसका कई बार का देखा भाला है। उसकी रचनाओं मे उसके मित्र तथा सहचारी गरदन उठाए खड़े हैं; उसका अशेष जीवन ही सवाक् होकर हमारे समुख आया दीख पडता है। उसके द्वारा संकेतित की गई उसके व्यक्तित्व की रूपरेखा इतनी मनोज्ञ संपन्न हुई है कि उसमे उसके वे भाग भी भलक श्राए है, जिन्हे वह हमसे छिपाना चाहता है। उस रूपरेखा के द्वारा हम उसे ऐसा पहचान गए हैं, जैसा कि संभवतः अपने आपे को वह अपने आप भी न जान पाया हो। है मलिट की नाई वह अपने विषय मे प्रत्यत्तरूप से कुछ नहीं कहता: हम नहीं जानते कि श्रपने विषय में उसके क्या विचार थे; वस इसी बात में उसकी अनुपम विशेषता है।

संसार के निबंधकारों में इने-गिने ही ऐसे होंगे जिनके द्वारा उद्भावित किए गए व्यक्तित्व की लैंव के व्यक्तित्व के साथ तुलना की जा सके। इनमें से कतिपय निवंधलेखक श्रपनी रचनाओं में प्रकारवाद को खड़ा करते है, जिसके द्वारा हम उन्हे एकदम पहचान लेते हैं; कुञ्च जैसे मैकाले, पेटर, तथा जी के चैस्टर्टन की मनोभंगी एक विचित्र ही प्रकार की होती है, जो, जिसे भी वह ऋ जाती है उसी पर श्रपनी मुद्रा लगा देती है; किंतु इन बातों मे तथा विशुद्ध निबंधकार की विधानमय ऋहंभावना (egotism) में बहुत श्रंतर है। श्राधुनिक निवधकारों मे यदि कोई व्यक्ति लैब की कोटि को छू सका है तो वह है वीरवोह्म । नि:संदेह इसके निबंधों में लैब की रचनात्रों का विस्तार श्रौर विविधता नहीं त्र्या पाई; उसकी रचनात्र्यों में लैव का व्यापक श्रनुशीलन भी नहीं दीख पड़ता; वह उसकी वासनभरित नाडी से श्रीर उसकी सहज मानवीयना से भी विचत है। किंतु यह सब कुछ न होने पर भी वह है गतसंग, चरम कोटि का सरल, अपने हास्य तथा उपहास मे वक और गंभीर। उसकी रचनाओं मे उभरी हुई एकता विविध भावों की एक व्यक्तिःव से अनुपतित होने वाली एकता नहीं हैं; वह तो ऋशेप व्यक्तित्व का एक भाव में उन्मुख होने वाला ऋनुपात है। उसकी वाणी के नाट में परिवर्तन नहीं त्र्याता; उसकी वाणी एक हैं और इसमें एक प्रकार की चमक और विविक्तता है।

श्रंगेजी निवंधलेखकों का दिग्दर्शन यहाँ इस लिए कराया गया है कि हिदी में निवंधलेखन की प्रथा अपने वर्तमान रूप में अंग्रेजी साहित्य से श्राई है, और हमारी भाषा में वह श्राज भी श्रपनी शैशवावस्था में लडखड़ा रही है। श्रग्नेजी की भाँति निवंध की विविध शैलियों का विकास धीरे धीरे हिंदी में भी हो रहा है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र नथा उनके समसामयिक निवंधकार इस कला की विशेषता से श्रपरिचित थे। उनके निवंधों का श्रारंभ ऐसे वाक्यविन्यामों से होता था, जिनका निवध के साथ प्रत्यन्त संवंध न होता था। निर्थंक भृमिका बांधने की परिपादि सव को प्यारी थी; क्रिंगत धार्मिकता

श्रीर भावुकता की सब पर धाक थी। निवंधों के चेत्र में सब से पहले सबल लेखक पडित प्रतापनारायण भिश्र हुए, जिनमें स्वगत भावों को स्पष्ट श्रीर स्वाभाविक रूप से कहने की चमता पर्याप्त मात्रा में दीख पड़ी।

निबंध की गंभीर शैली को अपनाने वाले लेखंकों मे पडित चालकृष्ण भट्ट, पडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, पडित रामचद्र शुक्क तथा बाबू श्यामसुदरदास स्मरणीय हैं। पडित बद्रीनारायण चौधरी, पडित अविकादत्त व्यास, तथा पडित माधवप्रसाद मिश्र के निवंध या तो भाषा के अलंकरणभार में दब गए है, अथवा साधारण कोटि की भावुकता और धार्मिकता का द्योतन करते है। उच्च कोटि के भावनासंवित्त निबंध लिखने वालों में श्रीयुत पूर्णसंद तथा गुलाबराय जी के नाम उल्लेखनीय हैं।

## गद्यकाव्य--जीवनचरित

मोन्तेन्ज ने कहा है कि:-

में उन लेखकों की रचनाओं को अधिक रुचि से पढ़ता हूँ जो जीवनचिरत लिखते हैं; क्योंकि, सामान्यतया मनुष्य, जिसके पहचानने के लिए में सदा प्रयत्नशील रहा हूँ, साहित्य की अन्य सभी विधाओं की अपेक्षा जीवन चिरत में कहीं अधिक विशद तथा परिपूर्ण होकर प्रकट होता है: साथ ही उसकी आंतरिक गुणावलियों की यधार्यता तथा चहुविधता, उन उपायों की, जिनके द्वारा वह संश्लिष्ट तथा सुसंबद्ध रहता है, और उन घटनाओं की, जो उस पर घटती हैं, चहुविधता मुक्ते जैसी जीवनचरित की परिधि में संपन्न होती दीखती है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं।

कितु आधुनिक युग के पाठकों को मोन्तेन्त्र की समकालिक जीवनियों में वे बाते बहुत ही न्यून मात्रा में प्राप्त होंगी, जिनकी दृष्टि से उसने उनकी प्रशंसा की है और जिनकी प्राप्त के लिए उसने उनका अनुशीलन बांछनीय बताया है। हों न हो, इनमें से बहुत सी बातें का उद्गावन—और समरण रहे, इनमें से बहुत सी बातें उस नमय की जीवनियों में नहीं मिलती थीं—जीवनियों पढतें समय मोन्तेन्त्र को अपने मन से करना पड़ता था; क्योंकि हम जानते हैं कि उसके समय में जीवनचरित (Biography) की यह परिभाषा ही न बन पाई थी। सबसे पहले इसका प्रयोग १६८३ में हुआ, जब ड़ाइडन ने प्लूटार्क की रचनाओं के वर्णन के लिए इसका आविष्कार फिया। चरितलेखकों को मोन्तेन्त्र ऐतिहासिक कहकर पुकारता है;

उसके समय में जीवनचरित साहित्य की यह विधा स्वतंत्र होकर अपने पैरों न खड़ी हो पाई थी। मनुष्य के आंतरिक गुणों की विविधता का वर्णन और उसको संश्लिष्ट करने वाले उपायों की बहुविधता का संप्रदर्शन उसके समय में ऐतिहासिक शृखला की एक कड़ी थी; इसका निदर्शन ऐतिहासिक तथ्य का संप्रदर्शन करने मे एक साधनमात्र था।

श्रीर सचमुच बड़े श्राश्चर्य की बात है कि नवजनन (Penaissance) के युग मे—जिसके उदय होने पर यूरोप में साहित्य तथा श्रम्य कलाश्रों का एक वहुमुखी स्रोत वह निकला था—मनुष्य का ध्यान श्रपना चरित जिखने पर न गया। उन दिनों के इगलैंड में साहित्यिकों का ध्यान किवता तथा नाटकों पर केंद्रित हुश्रा; श्रीर यद्यपि उस काल में कितपय जीवनियाँ भी प्रकाशित हुई—जिनमें जॉर्ज कैवेंडिश रचित कार्डिनल वुल्ज ले की जीवनी श्रम्छी बन पड़ी—साहित्य की यह विधा जनता को श्रपनी श्रोर न खींच सकी। सत्रहवीं सदी में जीवनियों ने विशेष उन्नित नहीं की, यद्यपि जॉन श्रीत्र द्वारा महान पुरुषों के विषय में एकत्र की गई कथाकहानियों ने इसके विकास में श्रम्छा काम किया। किंतु सत्रहवीं सदी के श्रांतिम भाग में जॉहन बनियन ने ग्रेस श्रवाउहिंग दृ दि चीफ श्रॉफ सिनर्स लिख कर साहित्य की इस विधा को पहले से कहीं श्रिधिक श्रांगे वढाया।

श्रठारहवीं सदी में जीवनियों को यथेष्ट प्रगति मिली। शीव्रता के साथ बढ़ने वाले पठितवर्ग का, एलीमावीथन युग में दीख पड़ने वाली जीवन की तड़क-भड़क के साथ प्रेम न था, फलतः उस समाज के लिए लिखे गए साहित्य में उस तड़क भड़क के चित्र भी नहीं खड़े किए जाते थे। शनै: शनै. नेताश्रों का ध्यान सामान्य जनता की श्रोर केंद्रित हो रहा था; एन्हीं की भलाई श्रौर बुराई का वर्णन करने

वाले निवंध और उपन्यासों मे उनकी रुचि वढ़ रही थी। जिस दृष्टि से प्रेरित हो उस समय के समाज ने जीवित मानव से प्रेम करना सीखा था; उसी दृष्टि ने उसे मृत मानव का चरित्र चित्रण करने की श्रोर प्रेरित किया, जिसका फल यह हुआ कि राजर नार्थ ने १७४० — ४४ के मध्य अपने तीन भाइयों की जीवनी लाइव्ज ऑफ नार्थ्स, जॉइंसन ने १७४४ में लाइफ ऑफ सेवेज. श्रीर १७७४ में मेसन ने लाइफ एंड लेटर्स श्रॉफ ये जैसी रुचिर जीविनयाँ जनता के संमुख रखीं।

जव पहले-पहल मोंन्तेन्ज ने मनुष्य के चरित मे अपनी रुचि शकट की थी, उसके कथन से प्रतीत होता था कि उसकी रुचि का प्रधान विषय उन जीवनियों का कथनीय विषय है, और यह वात सचमुच है भी ठीक; क्योंकि जीवनियों का—जैसा मोन्तेन्त्र के के समय में, वैसा ही श्राज भी—प्रमुख ध्येय मनुष्य की श्रात्म-विषयक उत्कंठा को पूरा करना है । श्रौर इस उद्देश्य से किसी भी जीवनी का चरम सार इस वात मे है कि उसका विषय एक ऐसा जीवन हैं जो सारवान् है श्रोर जिसे जनता के संमुख रखने मे विश्व का कल्याण होना संभव है। यदि एक चरितलेखक का कथनीय विषय ऐसा न हुआ तो उसकी रचना निर्जीव रह जायगी, क्योंकि अपनी रचना को फलगर्भ वनाने के लिए उमे किसी प्रकार भी अपने कथनीय विपय से वाहर जाने का श्रिविकार नहीं हैं। एक उपन्यासकार को यह श्रिधिकार हैं कि वह किमी मामान्य व्यक्ति को श्रिपनी रचना का नायक बनाकर उसे रुचिकर बनाने के लिए अपनी इच्छा के व्यनुसार तदनुकृत सामग्री तथा वातावरण जुटा ले । किंतु एक चिरतलेखक माहित्य के चेत्र में उपलब्ध होने वाली इस स्वतंत्रता से मुतरां वचित हैं। उसे तो श्रपने नायक की कथा कहनी हैं; उस कथा में श्रमृत तथा श्रनपेचित तत्त्वों को संन्मिलित करने का उसे श्रधिकार नहीं है। फलतः चरितं की कथनीय वस्तु के लिए आवश्यक है कि वह सचमुच कथनीय हो, वह यथार्थ में सामान्यवर्ग से अनुदी हो।

चरित की अर्थसामग्री के विषय में इतना कह चुकने पर आगे बात रह जाती है उसके कहने के प्रकार की, उसकी शैली, श्रौर कला की दृष्टि से उसकी रमणीयता की । हेरल्ड निकल्सन के अनुसार जीवनी लिखने के लिए एक विशेष प्रकार के बुद्धिकौशल की अपेता है, श्रोर ससार मे कोई भी जीवनी नहीं है, जिसकी रचना किसी अनुठी प्रतिभा ने की हो। किसी श्रंश मे यह कथन सत्य है; क्योंकि एक चिरितलेखक को श्रपना नायक घड़ने की श्रावश्यकता नहीं है, उसका साँचा तो पहले ही से प्रस्तुत है, उसे तो अपने नायक के विषय मे प्राप्त होने वाले लिखित तथा अलिखित तथ्यों को अपने सांचे मे केवल ढाल देना है। इस काम के लिए उसे एक उपन्यासकार अथवा नाट्यकार की सफलता के मूलाधार तत्त्व, अर्थात् विधायनी प्रतिभा की विशेष ऋपेचा नहीं है । ऋौर सचमुच कोई भी व्यक्ति, जिसे जीवन से यथार्थ प्रेम है, जीवन की उस वृत्ति को पसद नहीं करेगा, जो वर्तमान काल में उसने धारण कर रखी है, जिसमें नायक की चटनावित के विषय में सत्य श्रीर श्रसत्य का विवेक नहीं रहा स्रीर जिसमे हमारे लिए इस बात का निर्णय करना कठिन हो गया है कि नायक के चरित में आने वाली बातों में से कौन सी उसने स्वयं कहीं अथवा की है और कौन सी जीवनी के लेखक ने अपने मस्तिष्क से उस पर **त्रारोपित की हैं। श्रोर यदि चरितलेखक** का प्रमुख लच्य श्रपने नायक के विषय में सत्य बातों का समाहार करना है तो उसके लिए संचित सामग्री में से अपेत्ताणीय तथ्यों का सश्लेषण, विश्लेषण निर्भाचन तथा संस्थापन करना ही प्रधान कर्तव्य रह जाता है।

किंतु यह सब कुछ होने पर भी कार्जाइल के अनुसार एक सफल चिरत का लिखना इतना ही किठन है, जितना एक सफल जीवनी का अपने जीवन में निवाह ले जाना। इतना हो नहीं, हमारी समक में तो यह काम उससे भी कहीं अधिक क ठन है; क्योंकि जॉहंबन रचित लाइफ ऑफ सेवेज के परचात् हो सौ बरस के अंतर में हमें सफल जीवन तो अनेक मिलते हैं, किंतु सफल जीवन के विषय में लिखी गई सफल जीवनियाँ अगुलियों पर गिनी जाने योग्य ही बन पाई हैं।

अव प्रश्न यह होता है कि वे कौन से उपकरण है, जिनके समवेत होने पर जीवनी अपना प्रसन्न रूप धारण करती है; इसके उत्तर में हम कहेंगे कि चरितलेखक के लिए सब से अधिक आवश्यक उपकरण है समुचित संचेप—अर्थात् किसी भी अनावश्यक बात को अपनी रचना में न आने देना और किसी भी अपेक्षित तथ्य को आँख से न वचने देना। इसके साथ ही दूसरा उपकरण है समस्त रचना में अपनी स्वतंत्रता को चनाए रखना।

जीवनी में किसी भी अनपेद्वित तथ्य को न आने देने और किमी भी अपेद्वित तथ्य को न छोड़ने का सार है उसमें एकता की रक्षा करना, अर्थान् नायक की जीवनी के अंगों को उसकी जीवनसमष्टि के साथ समीचीन रूप से नैठाना। इसी नात को दूसरे शब्दों में हम यों न्यक्त कर सकते हैं कि जीवनचरित्र की प्रतिपंक्ति में उसका नायक खड़ा हुआ चमकता रहना चाहिए; उसमें उसका न्यक्तित्व दीपक की भाँति सनत प्रकाशवान् बना रहना चाहिए। कहना न होगा कि इस काम के लिए कलाकार को अत्यंत ही प्रवीण तथा प्रोड बनना पड़ता हैं: उसे अने विषय का पारदर्शी होना होना है। सभी जानते हैं कि हम में से बुच्छातितुच्छ न्यक्ति की सत्ता भी बहुमुखी संकुलता (complexities) से संकीर्ण हैं: हममें में प्रत्यंक न्यक्ति प्रतिच्रण

जीवन की नानामुखी धाराश्रों में बहता रहता है। एक सफल चरित के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय के यथार्थ तथा अशेष कप को दृष्टि में रखता हुआ उसकी सामान्यतम रेखाओं पर भो पेसा प्रकाश डाले कि उनमें से हर एक रेखा, फड़कती हुई, चित्र की परिपूर्णता में सहायंक बनकर, उसके अशेष रूप को एक तथा अखंड बनाकर पाठकों के संमुख प्रस्तुत करने में सहकारिणो बने। उसकी रचना में नायक के जीवन की प्रत्येक घटना, उसके विषय का प्रत्येक प्रमाण, उसकी बौद्धिक, हार्टिक तथा व्यावहारिक सभी प्रकार की ऋनुभूतियाँ— जो उसने ऋपने जीवन में एकत्र की है—उसका प्रत्येक भाव तथा व्यापार, प्रत्येक विचार तथा (मनुष्यों के साथ होने वाला प्रत्येक) संसर्ग — जिसका कि लेखक को ज्ञान है—सभी का ऋपने ऋपने महत्त्व के ऋनुसार उसकी जीवनसमष्टि में जटित होना अपेचित है। समय तथा स्थान, अवस्था तथा वाता-वरण, इस, रचना में सभी का उभरे रहना श्रावश्यक है; श्रौर जिस प्रकार ये, उसी प्रकार सभी प्रकार के बौद्धिक विचारों तथा सहकारी व्यक्तियों का सिर उठाए खड़े रहना वाछनीय है। किसी न किसी प्रकार भॉति-भाँति की अनुभूतियों का उनके उपादानसहित संप्रदर्शन किया जाना अपेद्मित है। साथ ही इस बात को कौन नहीं जानता कि इम मे से प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय मे नानामुख श्रौर नानाधी बना रहता है; एक व्यक्ति होता हुआ भी वह अनेक पात्रों में परिवर्तित होता रहता है। एक मे समवेत होने वाले इन सब नानामुख पात्रों का निद्रान होना आवश्यक है; श्रीर यह सब कुछ श्रीचित्य तथा सम-जसता के साथ; अपने अपने महत्त्व के अनुसार। संदेप मे एक चरितलेखक को बहुविधता के सकुल में से एकता को जन्म देना होता है; ब्यस्तता में से विन्यास का उद्घाटन करना होता है. स्वतंत्र छयों और तालों के संकर में से स्वरैक्य का उत्थापन करना होता है।

जीवनी में किसी अनपेद्यित तथ्य के न आने देने और किसी भी अपेद्यित तथ्य के न छुटने देने में संघटन की वह सारी ही प्रक्रिया आ जाती है, जिसके द्वारा विकोर्ण सामग्री के संघ में से एक परिपूर्ण व्यक्ति की एकता तथा सजीवता का उद्भावन किया जाता है; इसे हस्तगत करना चरित्रलेखक का प्रथम कर्तव्य है। चरित्रलेखक की दूसरी आवश्यकता है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना। स्ट्रेची के अनुमार इनका आशय है; उसे अपने नायक का अंधा पुजारी न वन कर उसके विषय में ज्ञात हुए सभी तथ्यों को पाठकों के संमुख रखना।

् आज हम त्ट्रेची के उक्त कथन के महत्त्व को सहज ही भूल जाते है; क्योंकि इस विषय में चिरतलेखकों की सामान्य मनोवृत्ति, १९१८ में, जब कि उसने अपने एमिनेट विक्टोरियस के उपोद्यात में उक्त शब्द लिखे थे, आज का मनोवृत्ति से भिन्न प्रकार की थी। उन दिनों के जीवनचरिनों में सत्य का अंश वहुत कुछ लुप्त हो चुका था और लेखक अपने नायक की जीवनी को ऐसे रूप में लेखबद्ध करते थे, जैमा कि उन्हें और उनके पाठकों को भाता था।

किंतु जीवनचरित के विषय में स्ट्रेची द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत में एक बात है, जिसे हमने श्रव तक विना टिप्पणी के छोड़ रखा है श्रीर वह है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना, जीवन-विषयक तथ्यों को प्रदर्शित करना, किंतु उन्हें इस प्रकार प्रदर्शित करना जैसा कि लेखक ने उन्हें समझा है। सब जानते हैं कि साहित्य की उत्तर विवाशों की भाँति चरित में भी कथनीय विषय श्रीर कथन करने वाल रचितता के मध्य एक प्रकार की सहकारिता होती है;

जिस का परिगाम यह होता है कि केला, रचयिता के व्यक्तित्व में रंगी जाती है। श्रीर इस दृष्टि से देखने पर हम जीवनियों के दो विभाग कर सकते हैं; एक वह जिस का आविष्कार मेसन ने किया था और जो आगे चलकर बोखबेल मे पराकोटि को प्राप्त हुई। वर्तमानयुग मे इस श्रेणी का निदर्शन आमी जोवेल रंचित कीट्स की जीवनी और डी. ए. विल्सन द्वारा रची गई कार्लाइल की जीवनी है। जीवनियों की दूसरी सरिए वह है, जिस का सूत्रपात स्वय जॉहरान ने किया था और जिस का भव्य निदर्शन लिटन स्ट्रेची की रचनाएँ है। ध्येप दोनों का समान रूप से नायक कें व्यक्तित्व को सजीव बनाना है। दोनी ही उसकें विपय में ज्ञात हुई सामग्री का समुचित उपयोग करती है, कितु उस सामग्री का उपयोग करने के प्रकार दोनों के अपने अपने भिन्न भिन्न हैं। पहुँछे प्रकार को अपने विषय की ओर पहुँच अवैयक्तिक है, और दूसरे की वैयक्तिक। बोधवैल ने वड़ी धीरता के साथ उस सभी सामग्री का संचय किया था जो उसे अपने नायक के विषय मे उपलब्य हो संकी थी, उसके आधार पर उसने अपने नायक का ऐपा सर्वाग-पूर्ण प्रतिमान खड़ा किया, जिसे वह प्रतिच्राण अपने मन स्रोर हृद्य मे धारण किए रहता था। बस यही पर उसने अपने व्यक्तित्व की इति-कर दी है। उसने अपने प्रतिमान को पाठको के समुख प्रस्तुत करते हुए उनके सामने वह दृष्टिकोण नहीं रखा, जिसके द्वारा वह उसे देखता था; उसने अपनी अर्थ सामग्रो में अपने व्यक्तित्व की पुट भी नहीं दी। जीवनी को सूत्रबद्ध करते समय वोसवैल का ध्यान घ्रापने व्यक्तित्व पर था ही नहीं; उसने जानवूम कर अपने व्यक्तित्व को जॉहंसन की जीवनी में नहीं सनिहित होने दिया। उसके पास एक प्रच्छद पट था, जिसे खोल कर उसने जनता के समुख रख दिया; यह जनता पर निर्भर है कि वह उस पट को किस दृष्टि-

कोरा से देखती है। इसका यह आशय नहीं कि लाइफ ब्रॉफ सैमुब्रल जॉइसन में बोसबैल का व्यक्तित्व है ही नहीं; वह है, किंतु है अनजाने मे, अपने आप; इतना, जितना कि एक कलाकार का उस की कला मे होना सर्वथा अनिवार्य है। उसने निष्पन्त हो अपने नायक की भली-बुरी सभी वाते पाठकों के संमुख रख दी है। -दो धर्वेल ने श्रपनी रचना के उपोद्यात में लिखा है कि वह श्रपनी रचना मे अपने नायक को इतने परिपूर्ण तथा सर्वीगीण रूप मे दिखाएगा, जितने में आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं दीख पाया—और उसने अपने इस दावे को शतश. करके दिखा भी दिया है । क्यों कि श्राज तक योखवैल की रचना के काँटे पर संसार की दूसरी जीवनी नहीं उतर पाई। उसने अपनी प्रतिभा के द्वारा चरितरचना के उस प्रकार का ऋाविष्कार किया, जो ऋागे चल कर इस कोटि की रचनाऋँ। के लिए आदर्शरूप संपन्न हुआ। क्योंकि जॉहसन की सत्ता जनता के मन में एक महान् लेखक अथवा तत्त्वज्ञ के रूप नहीं थी, उसे लोग किसी जातीय कला के उत्थापक के रूप में भी नहीं देखते थे; उनकी दृष्टि में वह एक महान् पुरुष था, एक मूर्त सत्ता थी, जिसे वे लोग सुनते थे और देखते थे, जो उनकी दृष्टि को बलात् अपनी श्रोर आकृष्ट कर लेता था; श्रोर ठीक एक महान् पुरुष के रूप में ही<sup>,</sup> वह वोक्षवैल के पृष्टों में संनद्ध हुआ खड़ा है श्रोर सदा खड़ा रहेगा। वोक्षवेल ने उसको यथार्थता को ऋपनी रचना में संपुटित कर दिया है; ऋपनी र्पातभा द्वारा उस व्यक्ति को निर्जीव मुद्रण में कील दिया है, जो विल्कीस के साथ भोजन करता था, जो सोने बच्चों के हाथों में पैसा पकडाता था, जो संतरे के छिलकों को एकत्र करता था, जो मृत्यु के नाम से काप जाता था, जो श्रपनी गोद में बैठ कर उसे चूमने वाली महिला से कहता था, " एक बार मुक्ते फिर चृमो, चूमते चले जास्रो, देखें तुम पहले धकती हो या मैं।"

किंतु जीवनचरित की बोसवैलद्वारा स्थापित की गई सरिए। सब विषयों में समानरूप से सफल नहीं हो सकती। हम कह संकते है कि इसकी सफलता का प्रमुख कारण यह है कि यह जीवनी जॉइंसन के विषय मे लिखी गई है, जब कि जॉहंसन रचित लाइफ श्रॉफ सेवेज की सफलता का प्रधान कारण यह है कि वह जाहसन द्वारा लिखी गई है। पहली में उसका कथनीय विषय महान है, जो, चाहे जिस प्रकार कहा जाय, फब जाता है; दूसरी में विषय का कहने वाला महान् है, जो, चाहे जिस प्रकार के विपय पर हाथ डाले, उस पर अपने महत्त्व की मुद्रा ऋंकित कर देता है। वोखवैल के समान जॉहंसन ने भी अपनी कथनीय वस्तु के विषय में यथासंभव सभी कुछ एकत्र किया था; किंतुं उसने उसे पाठकों के समुख उस रूप में रखा, जिस रूप में वह उसे सममता था, देखता था; उसने उसे अपने व्यक्तित्व के रग मे रंग कर जनता के सामने प्रस्तुत किया; उसके ऊपर मनचाहे मूल्य की तख्ती लगा कर दर्शकों को दिखाया। इसी का परिणाम है कि उसके रचे लाइफ स्रॉफ सेवेज में हम प्रतिदिन जॉहंसन की अपनी जीवनी को पढ सकते हैं, उसके प्रति संदर्भ में हमे सेवेज के पीछे स्वयं जॉहंसन खडे हुए टीख पड़ते हैं।

लिटन स्ट्रेची ने अपनी रचना मे इसी सरिए को अपनाया है, जिसकी अनुकृति हमे आहे मोर्ग तथा है रल्ड निकल्सन की रचनाओं में दीख पड़ती है। अपनी रचना में यथासंभव अपने कथनीय विषय से विश्लिष्ट रहने का प्रयत्न करने पर भी स्ट्रेची अपने हृदय में चिरित्र का व्याख्याता है; और उसने अपने सभी पात्रों को उसी दृष्टिकोए से पाठकों के संमुख रखा है। जब तक पाठक उनके साहचर्य में रहता है उसके समुख वही एक दृष्टिकोए तना खड़ा रहता है; उसे स्ट्रेची के पात्रों को उसी एक दृष्टिकोए से देखना पड़ता है।

इसमें संशय नहीं कि जीवनी की इस सरिण ने स्ट्रेची की सफलता को किसी सीमा तक संकुचित कर दिया है; कितु जहाँ इसके द्वारा उसकी व्यापकता में प्रतिबंध आया है, वहां साथ ही उसकी सकुचित सफलता में तीव्रता तथा गंभीरता भी भर गई है। क्योंकि व्यक्ति के तभी विवेचनों में तिद्वप्यक तथ्यों का एक पटलिविशेष होता है; प्रतिमृतिं खिचाने के लिए बैठने वाले का एक आसनिवशेष होता है, जिसमें उसकी अशेष वास्तविकता केंद्रित होकर सपुटित हो जाती है। यित्र हुन्ति लेखक ने किसी प्रकार अपने नायक के इस आसन को पकड़ लिया, यदि उसने उसकी इस परिछित्र मुद्रा को हस्तगत कर लिया तो समभो उसके द्वारा उतारा गया नायक का चित्र अत्यंत ही भव्य तथा मनोज्ञ सपन्न होगा; वस स्ट्रेची को रचना में हमें यही बात निष्यन्त हुई दीख पड़ती है।

कहना न होगा कि जीवनी की उक्त सरिएा भी दोषों से सर्वथा ग्वतंत्र नहीं हैं श्रोर सभी जीवनियों पर समान रूप से सफलता के साथ इसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता। हमने उपर कहा था कि एक ही न्यक्ति के एक हो समय में श्रानेक रूप हुआ करते हैं; एक ही समय में उसके श्रानेक मत तथा दृष्टिकोएा रहा करते हैं। उन सब मतों नथा दृष्टिकोएों को एक ही दृष्टि में देख लेना श्रोर उन में से उस एक दृष्टिकोएों को एक ही दृष्टि में देख लेना श्रोर उन में से उस एक दृष्टिकोएों को छांट लेना, जिसमें उस व्यक्ति का श्रारेप व्यक्तित्व प्रतिफलित तथा कीलित हुआ है, रोक्सपीग्रर जैसी विश्वमुखीन प्रतिभान्नों ही का काम है: श्रोर मंभव है जिन पान्नों को स्ट्रेची ने श्रापने द्वारा उद्धावित किए दृष्टिकोएाविशेष में प्रतिबद्ध किया है, वह उनका सभा तथा स्थायी दृष्टिकोएाविशेष में प्रतिबद्ध किया है, वह उनके यथार्थ श्रातमा को किमी श्रोर ही रूप में हमारे मंमुख रख दिया हो। उत्कृष्ट जीवन के लिखने में उस प्रकार की श्रानेक किटनाइयां

लेखक के समुख आया करती है; इन सब से बचना और प्रभाव-शालिता के साथ यथार्थ रूप मे अपने नायक की जीवनी को पाठक के संमुख रखना, इसी बात में इस कला की इतिकतेंट्यता है।

कुछ भी हो, स्ट्रेची की सरिए ने साहित्य की इस श्रेणी मे स्वतंत्रता का संचार करते हुए इसे प्रशंसा करने का साधन न रहने देकर नायक की यथार्थ आत्मा का उपासक बनाया। एमिनेट विक्टोरियस के प्रकाशन से ११ वर्ष पहले फाटर एड सन नाम की रचना निकली, जिसके ऊपर उसके लेखक का नाम नहीं था, किंतु जिसे लोग एडमंड गोस्स की रचना बताते थे। जीवनचरित के सामान्य अर्थ मे फादर एड सन एक जीवनी नहीं थी। इसके द्वारा साहित्य को एक नवीन ही विधा का सूत्रपात हुआ था। अपने तथा अपने पिता के रूप में गोस्स को मरते हुए पवित्रतावाद श्रौर उदीयमान होने वाले तर्कवाद के मध्य होने वाला संघर्ष दीख पडा था । कितु भिन्न भिन्न विचारों वाले दो युगों के मध्य होने वाले संघर्ष के साथ साथ इस रचना में दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला संवर्ष भी प्रतिफलित हुआ है। फादर एड सन का नाम लेते ही ग्रेस श्रवाउडिंग के साथ इसकी तुलना फुर जाती है; क्योंकि फादर एड सन में भी हम एक व्यक्ति को उसी प्रकार के ज्वलंत तथा मूर्त मत मे विश्वास करता हुआ पाते है जैसा कि वनियन के मन में था। किंतु जहाँ बनियन रचित ब्रेस ब्रावाङिङग मे एक ब्रात्मा का सघर्ष वर्णित है, वहाँ फादर एंड धन में दो आत्माओं का संघर्ष चित्रित किया गया है इसका केद्रीय विषय दो भावों का पारस्परिक व्याघात है। विनयन ने अपनी रचना में आत्मा तथा परमात्मा का पारस्परिक सामंजस्य ढूंढा है तो गेस्स ने अपनी कृति मे दो आत्माओं को परम्पर मिलाया है। फादर एड सन को इस एक प्रकार की श्रात्मकथा कह सकते है।

दूसरों द्वारा लिखे गए जीवनचरितों के साथ साथ कुछ लेखकों ने अपने जीवन अपने आप भी लिखे है। इनमे कला की दृष्टि से इनेगिने ही परिष्कृत बन पाए है। कारण इस कठिनाई का यह है कि च्यात्मवेदन कला का सब से प्रबल घातक है और च्यात्मकथा मे श्रात्मवेदन ही की प्रधानता रहती है। जब कोई व्यक्ति श्रपनी कथा लिखने बैठता है, तब वह स्वभावतः बाह्य जगत् को भूल अपने आपे में समाहित हो जाता है और अपने आत्मा को दूसरों के संमुख गुर्णान्वत दिखाने श्रोर श्रपनी रचना को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से बहुधा अपने आप को ऐसे रूप में वर्गित करता है जैसा वह वास्तव में होता नहीं है। इस प्रकार की कठिनाइयों के होते हुए भी रूसी ने अपने कफेशस में वर्णनीय सफलता प्राप्त की है। उसने अपनी जीवनी में मानवीय स्वभाव के सत्य का उद्घाटन किया है श्रौर उसका विश्वास है कि इस रचना के पढ़ने के उपरांत कोई भी पाठक अपने त्र्यापको उसके लेखक की त्र्यपेत्ता श्रेयान् नहीं कह सकता; त्र्यौर सचमुच यह बड़े ही ऋाश्चर्य की बात है कि रूसो द्वारा दिए गए इस श्रात्मचित्र को देखकर भी लोग उसके इतने भक्त तथा प्रेमी कैसे बने और वनते रहे है। साहित्य की इस श्रेणी में चेंट श्रागस्टिन के कफेशस, बनियन की बेन अवाउडिंग, न्यूमैन की अपोलोजिया और वैजामिन रोवर्ट हेडन की आत्मजीवनी ध्यान देने योग्य है। हाल ही में महात्मा गाधी तथा पडित जवाहरलाल द्वारा लिखी गई आन्मकथाओं ने इस चेत्र मे अच्छी ख्याति प्राप्त की है।

निवध के समान जीवनचरित लिखने की प्रथा भी हिंदी में अप्रेजी से आई है; इसीलिए हमने जीवनचरित के उपकरणों का विवरण करने के लिए अपर अंग्रेजी के चरितलेखकों का दिग्दर्शन कराया हैं। हिंदी में चरितलेखनकला अभी अपने शैशव में हैं। कहने

को तो हिदी मे महान् पुरुषों के अनेक चरित्र प्रकाशित हुए है, किंतु. कला की दृष्टि से हम उन्हें उत्कृष्ट साहित्य मे नहीं गिन सकते। कल्यास मार्ग का पिषक जैसी रचनाएँ हिंदी मे इनी गिनी है। महत्मा गाधी तथा पिडन जवाहरलाल की आत्मकथाओं के हिंदी मे अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं।

## गद्यकाव्य-पत्र

पत्रों में लेखक का आत्मा प्रत्यक्त प में संपुटित होता है; इसी लिए उनकी अपील पाठक के मन में घर कर जाती है। पत्रलेखक का ध्यान कला की ओर नहीं जाता; वह लोकि प्रियता के लिए भी अपने हृद्य के उद्वारों को कागज पर नहीं रखता अपनी रचना के लिए वह अनोखी भूमिका भी नहीं बाँधता। उसके हृद्य में एक आवेग होता है; जब वह आवेग बाँध तोड़ कर वहने लगता है, तभी उसकी लेखनी कागज पर चलने लगती है। इस निव्याजता, तथा स्वामा-विकता में ही पत्र की महत्ता संनिहित है।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह एकांत से भागता और अपने साथियों की संगति में आनंदलाभ करता है। अपने साथियों के साथ स्थायी संसर्ग उत्पन्न करने के लिए उसने साहित्य की अनेक विधाओं का आविष्कार किया है। इन सभी विधाओं में उसे जीवन की समिष्ट अथवा उसके किसी एक विस्तृत पटल पर ध्यानाविस्थित होना पड़ता है। इसके विपरीत पत्र में उसका कोई एक पटल प्रकाशित होता है; उसके जीवन का कोई पच्चिशेष उद्दीपित होता है। जिस प्रकार विजली बादल के एक देश को चमका कर उसमें घुस जाती है, इसी प्रकार पत्र भी लेखक की वृत्ति के एक अंश को प्रदीपित कर बहुधा नष्ट हो जाता है; और कभी कभी, भाग्य हुआ तो, सुरचित भी वच जाता है।

अभेजी में डोरोथी ग्रोस्वोर्न के द्वारा अपने पति मर विलियम टेपल को लिखे गए पत्र प्रसिद्ध हैं। इनमें जहाँ डोरोथी का आत्मा अपने साररूप में प्रवाहित हुआ है, वहाँ साथ ही टेंपल के स्वभाव का भी अत्यंत ही भावुंक चित्रण संपन्न हुआ है। ये पत्र १६४२ से १६४४ तक लिखे गए थे।

चित्र को दृष्टि से लोगों ने प्रेमपत्रों पर आन्तेप किए हैं। उन आन्तेपों के रहते हुए भी मनुष्य ने इस कोटि के पत्रों में जो रसास्वादन किया है वह अन्य प्रकार के साहित्य में दुष्प्राप्य है। इन पत्रों में मनुष्य की प्रेमवृत्ति एक धारा में समृद्ध होकर बहती है, उसका आत्मा प्रेमी से सिश्लष्ट हो उसके कान में प्रेमालाप करता है। इस समृद्धि तथा विविक्तता में ही इन पत्रों की अमरता का स्रोत है।

स्विष्ट के द्वारा स्टेल्ला को, और कीट्छ द्वारा फैनी ब्राइन को लिखें गए प्रेमपत्रों में हमें प्रेम का वह विविक्त तथा परिपूत प्रवाह दीख पड़ता है जो साहित्य की अन्य किसी भी रचना में स्यात् ही मिल सके। जेन कालाईल के द्वारा अपने प्रेमी के प्रांत लिखे गए पत्रों में उद्भूत हुए प्रेम में कही किहीं शारीरिकता का अंश आवश्यकता से अधिक व्यक्त हो गया है। इस प्रकरण में होरेस वेलपोल तथा जेन आस्टन के प्रेमपत्र भी स्मरणीय हैं।

श्रीर जहाँ हम पत्रसाहित्य में उनके लेखकों का प्रत्यत्त दर्शन करते हैं, वहाँ साथ ही हम उन्हें प्रतिदिन की छोटी से छोटी, कितु प्रेमियों के लिए सब से श्रिधिक महत्त्वशाली, वातों में संलग्न हुआ भी पाते हैं। यहाँ हम टेंपल को श्रपनी प्रेमिका डोरोंथी के लिए पेयविशेष खरीदता हुआ देखते हैं, श्रीर स्विपट को स्टेल्जा के लिए चोकोलेट भेजता हुआ पाते हैं। यहाँ हमें ये लोग एक दूसरे के लिए पैसा पैसा जोड़ते श्रीर खर्च करते दीख पड़ते हैं; हम यहाँ होंस्ट वेलबोल को स्ट्रावेरी हिल वाले मकान में फर्निचर जुटाता हुआ देखते हैं। यहाँ हमें ये लोग ठीक उसी वेषभूषा में दीख पड़ते हैं, जिस में

ये रहते थे; उनकी सारी ही घरेलू वातें यहाँ हमारे सामने आ जाती हैं; यहाँ तक कि उनका सारा आपा ही हमारे सामने विवृत हो जाता है।

इसके साथ ही पत्रों के द्वारा हमे किसी सीमा तक अतीत का ज्ञान भी होता है। जिस बात को हम इतिहास के पृष्ठों मे नीरसता के साथ पढ़ते है वही पत्रों की परिधि मे ऋा सरस बन जाती है **और हम अनायास ही इतिहास की कुन्ति में सरक जाते है । जहाँ** हमें इन पत्रों मे प्रेमी लोग हाथ मे हाथ मिलाए खड़े दीख पड़ते हैं वहाँ साथ ही हमे इनसे उनके समय की सामाजिक, राजनीतिक, श्रार्थिक तथा व्यावहारिक परिस्थिति का भी किसी श्रश तक बाध हो जाता है। इन पत्रों के द्वारा हमे अनजाने ही पता चलता है कि-किस प्रकार जॉहन एवलिन जैसे अुसभ्य तथा सुसस्कृत नागरिक भी यंत्रणा मे फॅसे हुए व्यक्तियों को देखने जाते थे, किस प्रकार गिस्कार्ड के शरीर को निर्जीव बना कर उसे, दो पैसे की फीस रखकर, प्रेचकों को दिखाया जाता था। लंडन में लगने वाली आग हमारी आँखों के सामने फिर से नाचने लगती हैं, जब हम पेपीस में पढ़ते हैं कि-वहाँ के कबूतरों ने अपने घोंसले तब तक नहीं छोड़े, जब तक कि उनके पंख अधजले नहीं हो गए। अठारहवीं सदी के लंडन का आयाम और व्यायाम एकद्म हमारे सामने आ जाता है जब हम स्विफ्ट को स्टेल्ला के प्रति यह लिखता हुआ पाते है कि आज उसने लहन श्रीर चेल्सिया के बीच पड़ने वाले घास वाले खेतों की सैर की। इसी प्रकार उस समय के भोजन का परिमाण श्रीर उसको व्यवस्था उस समय के थियेटरों की दशा, उस समय के हाउस आँफ कामस तथा उसके सदस्यों की वृत्तियाँ, सभी वाते इन पत्रों को पढ़कर हमारी झाँखों के श्रागे श्रा खड़ी होती हैं।

जिस प्रकार पत्र लिखने वालों का, उसी प्रकार पत्रों का भी श्रंत नहीं हैं। पत्र लिखने की कोई विशेष कला भी नहीं हैं; क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र लिखे हैं। किंतु सब प्रकार के पत्रों के श्रतस्तल में एक कला काम करती है; श्रीर वह है यह, कि पत्र की परिधि में उसका लिखने वाला सचमुच पत्रमय हो जाता है, पत्र लिखते समय सारे ससार को त्याग वह श्रपने विविक्त व्यक्तित्व को श्रपने प्रेमी के समुख रखता है; वस उसकी कला का सार इसी वात में है।

हिंदीजगत् मे पत्रों के महत्त्व को अभी तक नहीं पहचाना गया है, और नहीं पत्रों को साहित्य की किसी विधा में ही प्रविष्ट किया गया है। हमारे यहां पत्रों को सुरचित रखने की प्रथा भी नहीं चली है। हां, महात्मा गांधी द्वारा दिच्छा अफ्रीका से अपने छुटुंबीय जनों को लिखे गए पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और साथ ही पडित जवाहरलाल द्वारा अपनी पुत्री इदिरा कुमारी को ऐतिहासिक परिज्ञान के लिए लिखे गए पत्र भी हिंदी में आ गए है।

## वर्तमान जगत् और आलोचक

साहित्य की प्रत्येक रचना, इतिहास के युगिवशेष में होने वाली परिस्थितिविशेष में जीने वाले व्यक्तिविशेष के आत्मीय अनुभवों का वागात्मक प्रकाशन है; फलतः इसमें रचियता के व्यक्तित्व का प्रतिफलन होना स्वाभाविक है। किंतु अब प्रश्न यह है कि साहित्यकार के व्यक्तित्व पर उस समाज का, जिसमें कि वह जीता है, कहां तक प्रभाव पडता है, दूसरे शब्दों में हम यह पूछ सकते हैं कि साहित्य का उस युगिवशेष के आत्मा के साथ और एक कलाकार का अपने समसामयिक जगत् के साथ क्या सबंध है।

इसमें संदेह नहीं कि इतिहास के प्रत्येक युग का आत्मा पृथक् ही होता है, जो उस युग में प्राणित होने वाली हितहास के प्रत्येक सामाजिक तथा बौद्धिक शिक्तयों से उत्पन्न होता है। युग का जातमा मान लीजिए, हम भारतीय इतिहास के बैदिक युग पर दृष्टिपात करते हैं, इस युग का नाम लेते ही नुम्ण भावों से विभूषित आर्य जाति इस देश को अभ्युद्य की ओर अग्रसर करती हुई हमारी आखों में बस जाती है और हमें वे दिन याद आ जाते हैं जब प्रातः और संध्या काल के समय निद्यों के तट बैदिक मंत्रों के गान से मुखरित हो उठते थे और दिन का शेष समय वीरता तथा साहस के कृत्यों में व्यतीत हुआ करता था। इसी प्रकार जव हम बौद्धयुग पर दृष्टिपात करते हैं तब धर्म कर्म में दीन्तित हुए बौद्ध भिच्चक, संघों में विभक्त होकर देश विदेशों में वुद्ध भगवान का संदेश सुनाने के लिए कटिबद्ध हुए हमारे सामने आ जाते हैं और

हम भारत का वह स्वरूप स्मरण हो आता है जब निःश्रेयस तथा निर्वाण लाभ के लिए लालायित हो इसने ऐहिक अध्युदय की ओर से आँख मीच ली थी। इसी प्रकार जब हम इंगलेंड के विक्टोरियन युग को स्मरण करते हैं, तब हमारे मन में नाना प्रकार के नये प्रतिरूप और प्रत्यय भर जाते हैं और वड़े वड़े विशालकाय, लवी दाढ़ी और भारी सिरों वाले मानव हमारे संमुख आ खड़े होते हैं, जिनमें से कुछ स्वांत मुख को देने वाली और कुछ उद्योग, उदात्तता और पवित्रता के भावों को व्यक्त करने वाली कविता रचते दीख पड़ते हैं, और कुछ की लेखनी राजनीतिविषयक गद्य में व्यापृत होती दीख पडती है। कितपय मनस्वी उदात्त ध्येय, प्रौढ शिच्यण, गृहिनर्माण, निर्वाचनाधिकार तथा इसी प्रकार के अन्य सामाजिक सुधारों मे रत हुए दीख पड़ते हैं और किन्हीं का मस्तिष्क विज्ञान के विश्लेषण में संलग्न हुआ दृष्टिगत होता है।

इसके विपरीत जब हम वर्तमान जगत् पर दृष्टि डालते हैं, तव हमे त्राधिनिक युग का एक भी चित्र परिपूर्ण नहीं ऋतीत युगों के दीख पड़ता। वैदिक युग के ऋषि को ज्ञात था कि चित्र परिपूर्ण थे उसका जीवन एक है और उसी के अनुरूप उसका जब कि वर्तमान साहित्य भी एक है। उसे उस वात का वोध था, युग के चित्र जिसकी, कला के चेत्र मे उसे आवश्यकता थी । इसी अपूर्ण हैं प्रकार जब हम इंगलैंड के विक्टोरियन युग मे सपन्न हुए उपन्यास, कविता, नाटक, तथा मामाजिक इतिहास को पढते हैं तव भी हमारे समुख उस समय के इंगलैंड को सम्यता तथा सस्कृति का एक ठोस तथा परिपूर्ण चित्र आ विराजता है । किंतु आधुनिक जगत् की सभ्यता को मूर्त रूप मे पाठकों के संमुख रखने के लिए हमारे पास एक भी परिपूर्ण चित्र नहीं है।

ससार के इतिहास में ऐसा काल कभो नहीं आया, जब कि समासदा से ही मनुष्य
अपने वर्तमान
से असतुष्ट रहता
आया है
जिस्हों ने अपनी समसामयिक सामाजिक व्यवस्था
की कटु आलोचना न की हो और जब किवयों ने
अपने युग की निदा करके आतीत में आनंद की
उद्भावना न को हो। सन् १८०० में हम वर्ड सवर्थ को
तात्कालिक समाज में दीख पड़ने वाली वाह्यवृत्तिता

की कटु आलोचना करता पाते हैं तो अपने यहा वैदिक काल में भी हम अग्वेद के सकलियता ऋषियों को अपने से पुरातन ऋषियों का यशोगान करता देखते हैं। मनुष्य का कुछ स्वभाव ही ऐसा है कि वह कभी भी वर्तमान से संतुष्ट नहीं होता और सदा अतीत को मगलमय समभा करता है। उसकी सदा से यही परिदेवना रही है कि उसके काल में उन्तित बहुत धीमी हैं, यौवन बहुत अस्थायी हैं, प्रतिभा अत्यंत संकुल्वित हैं और आचार में बहुत उच्छृ खलता है।

इस प्रकार की परंपरागत परिदेवना पर आवश्यकता से अधिक वर्तमानयुग के हमारा युग विघटन (disintegration) का युग हैं। इसमें हमें किसी भी जगह किसी प्रकार का विधान अथवा संघटन नहीं दोख पड़ता। आज मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार के कर्तव्यों का अभिनिवेश नहीं रहा। विज्ञान ने इसकी धार्मिक अद्धा को डुला दिया है; उसने उसे बता दिया है कि विश्व के प्रपंच में किसी भी दैवीय शिंक का हाथ नहीं है। उसके जीवन में कोई संक्षृप्त अथवा अनुसंधान नहीं है। राजनीतिक दृथ्या वह एक गतसंग व्यक्ति है; वह अपने आप को किसी भी ऐसी धार्मिक अथवा राजनीतिक श्रेणी का सदस्य नहीं समभता, जिस को कि उसके चहुँ और के व्यक्ति अद्धेय मानते हों। आज वह अपने आपको नीति तथा

अर्थ की प्राचीन व्यवस्था के भग्नावशेषों पर खडा हुआ पाता है; श्रौर उन्तीसवीं सदी में सचेष्ट हुई सामाजिक सुधार की इच्छा से उसके मन मे किसी भी प्रकार की गतिमत्ता नहीं संचरित होती।

सामाजिक चेत्र में भी आज आचारव्यवहार की चिरंतन नियमा-विल टूट चुकी है। आज मनुष्य की दृष्टि में पाप कोई वस्तु नहीं रह गया है। मनुष्यरचनाशास्त्र ने उसे जता दिया है कि आचारशास्त्र को एकमात्र आधार रोतिरिवाज है; जीर्वावद्या तथा मनोविज्ञान ने उसके त्रह्मचर्यसंबंधी विचारों में परिवर्तन ला दिया है और आज उसे समाज के सघटन के पीछे एकमात्र स्वार्थ तथा अर्थिलिप्सा के भाव काम करते दीख पड़ते हैं।

श्राज के श्रात्मिक जगत् में सब से श्रिषक खलने वाली वृत्ति यह है कि श्रागे या पीछे एक न एक दिन श्रात्मा को शरीर के संमुख भुक जाना है, जल्दी या देर में सभी श्रात्माश्रों को रुग्ण तथा भग्न शरीर द्वारा पराभूत होना है; श्राज या कल ऐसा समय श्रवश्य श्राना है, जब विचार नहीं होंगे; एकमात्र उत्साद, श्रनुताप, उच्छ्वसन श्रोर श्रंतिम निद्रा होगी। वर्तमान जगत् में श्रात्मा का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। वह एकतामयी उदात्त भावना, जिस के श्रंनुसार प्रत्येक निर्माण में क्रम श्रोर एक प्रकार का सतुलन दीख पडता था, मनुष्य श्रोर विश्व एक दूसरे से संबद्ध श्रोर एक दूसरे के श्राश्रित दीख पड़ते थे, वह ज्यापक श्रातु, जिसमें हर वस्तु श्रेपने निश्चित ध्येय की श्रोर श्रग्रसर रहती थी, श्राज प्रभाववादियों द्वारा खींचा गया भग्नावशेषों की राशि का उखड़ा-पुखड़ा चित्र वन गया है; श्रोर मनुष्य श्रपनी रक्षा तथा वस्तुजात के चरम निर्माण में श्रपना कोई निश्चित स्थान न देख सकने

के कारण स्वर्गधाम से दूर जा पड़ा है। उसका चिरंपरिचित जगत् इसके लिए अपरिचित सां बन गया है।

ऐसी अवस्था में इस प्रश्न का होना स्वाभाविक है कि इन सब बातों का साहित्य के साथ क्या संबंध है; श्रौर विश्वप्रतिभाएँ नि'संदेह साहित्य का प्रत्यच्च रूप से इन बातों से वेशकाल की कोई संबध है भी नहीं। कला की प्रत्येक रचना में एक तत्त्व ऐसा होता है जिस का मनुष्य के विरसह-

होती हैं चर मनोवेगों के अतिरिक्त और किसी बात से संबंध नहीं होता, और कविता तो विशेष रूप से देश काल की परिधि से

वाहर रहती , आई, है। विश्व के महान् कलाकारों में एक ऐसी व्यापक

शक्तिमत्ता होती है, जिस के द्वारा वे अपने चहुँ ओर के वातावरण में रह कर भी उससे ऊपर उमरे रहते हैं, और अपनी रचनाओं में उन्हीं

तत्त्वों का सकलन करते हैं, जिन की प्रसृति उनकी निगृह मनःस्थली

से होती है। हमारे यहाँ वालमीकि, न्यास, कालिदास खोर तुलसीदास ऐसे ही कुलाकार हुए हैं। इंगलैंड में शेक्सभीख्रर, मिल्टन ख्रीर वर्ड सवर्थ इसी

कोटि के कलाकार थे।

कितु ज्यों ही हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि विश्वप्रतिभाएँ सामान्य वातावरण में रह कर भी उससे ऊपर रहती देशकाल की परि-है, त्यों ही हम इस बात को मान लेते हैं कि उन पर धि से वाहर रहने भी सामान्य वातावरण का प्रभाव पड़ा करता है और पर भी विश्वप्रति- वे भी अपने समय की प्रभविष्णु वृत्ति से प्रभाविष भाओं पर इनका हुआ करती है। देश और काल के ये तत्त्व, अनजाने प्रभाव पडता है ही, उनके रचनाततुओं में आ विराजते हैं और उनकी प्रतिभा को ऐसे राजपथों पर डाल देते हैं,

जिन के टोनों छोर टेश काल के नानाविध तत्त्वों की प्रदर्शिनी लगी

रहती है। उनकी रचना में जीवन की परिपूर्णता ही तब आती है, जव वे शाश्वत में अपने समय के अशाश्वत को भी संमित्तित कर दे। अपने यहाँ कालिदास की रचनाओं में यही बात दीख पड़ती है; और शाश्वत तथा अशाश्वत के इस संविधान में ही विश्वजनीन कवियों की इतिकर्तव्यता है।

किंतु वर्तमान जगत् की परिस्थित कुछ त्रिपरीत सी हो रही हैं।

आजकल कल की प्रभविष्णु वृत्ति सुतरा निपेधात्मक
है, और हमें ऋाधुनिक साहित्य में जो कुछ भी थोड़ा
विरत्न का वर्तमान
वेल्स और प्रेमचद जैसे प्राचीन युग के पुजारियों की
काल में अभाव है
देन हैं। ऋाधुनिक लेखकों में दीख पड़ने वाली
प्रतिभा की न्यूनता का एक कारण यह भी है कि वे अपने चहुँ और सम्रग्ण रहे, इन गठे हुए चारित्रिक नियमों का प्रत्याख्यान करते हैं; और सम्रग्ण रहे, इन गठे हुए चारित्रिक नियमों में ही प्राचीन काल की वहुसख्यक रचनाओं का मृल निहित हैं; और कौन कह सकता है कि यदि
चरित्र के विषय में बनाए गए ये नियम न होते, तो आज हमारे साहित्य की क्या गित होती और उसका परिमाण कितना निर्वल रहा होता।
ससार के साहित्य का आधे से अधिक भाग चरित्र के नियमों में ही
ऋाविभूत हुआ है।

किंतु साथ ही हम यह भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य सदा से विश्व के साथ संबंध जोड़ कर शांति ढ़ढता आया है। उसकी इच्छा यहीं रही है कि वह समष्टि का अग बन कर रहे। चिरंतन काल से वह इस प्रकार के आयोजन में आस्था रखता आया है, जिसमें हर व्यक्ति सघ का अवयव बन कर रहता हो। मनुष्य की इस अभिलापा को पूरा करने के लिए ही आनुक्रमिक सभ्यताओं ने पौराणिक जगत् में देव- ताओं की और दृश्यमान जगत् में सामाजिक तथा राजनीतिक व्यव-स्थाओं की आयोजना की है; और यह सचमुच बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान काल के साहित्यिक पुरुषों का जीवन अपने चहुं ओर दीख पड़ने वाले धर्म, समाज और नीति के खँडहरों मे बीत रहा है, और उन में मनुष्यजाति को संघटित करने वाले किसी संघ को स्थापित करने की न तो इच्छा ही रह गई है, और न उत्साह ही है।

ख्रीर ठीक इसी अवस्थान पर पहुँच कर आधुनिक पाठक श्रीर लेखक दोनों ही ने, विश्वव्यापी एकतान को उपलब्ध करना श्रसंभव समभ्म, वैयक्तिक शरीर की वृत्ति को अपनी विवेचना का विषय बनाया है। अतीन के सभी कलाकारों ने मनुष्य का, उसके चहुँ श्रोर फैली हुई प्राकृतिक शिक्तयों के साथ संबंध स्थापित करके उसे देखा है। क्या हिंदू, क्या ग्रीक, क्या ही श्रू और क्या ईसाई, सभी धर्मों ने प्रकृति की इन मूक शिक्तयों को सजीव बना कर देखा है; उन्हे हमारे समान शरीरधारी बनाकर उनके विषय मे कथाएँ घड़ी है,

जिन को लेकर ही प्राचीन काल की साहित्यिक रचनाएँ संपन्न हो पाई है। कितु आधुनिक किन के लिए जहाँ परंपरागत देनीदेनता चल वसे हैं, वहाँ उसकी दृष्टि में उनकी कथाकहानियों का भी कोई मूल्य नहीं रह गया है। आज हम उन कथाओं को अपनी रचना का आधार भले ही बना लें; किंतु हमें उनमें होने वाली घटनाओं का हार्दिक अनुभव नहीं होता। यदि वर्तमान काल का लेखक धर्मसबधी रचना करने बैठता है, तो उसे अपने मनोबेगों के लिए निजू प्रतीक घड़ने पढ़ते हैं। आजकल के बहुसंख्यक कलाकारों के लिए आतमा अचेतन वन गया है, और पुराणकथित जगत निरर्थक रह गया है।

श्रोर यहाँ हम, वर्तमान साहित्य "अहं" की अभिव्यक्ति के लिए

कौन कौन से उपाय काम में लाता है इस विपय में कुछ न कह केवल यह बताएँगे कि सांप्रतिक साहित्य और समाज वर्तमान काल के पाठकों और समालोचकों को किस प्रकार प्रभावित करता है।

सभी जानते हैं कि समालोचक भी, कलाकार के समान, एक व्यक्ति ही है, और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि पृथक् ही हुआ करती है। प्रत्येक व्यक्ति का साहित्यरसास्वाद अपनी अपनी आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार विशिष्ट प्रकार का होता है। साहित्यिक रचना के रसास्वादन में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अवस्था, चित्तवृत्ति, तथा अनुभव साथ दिया करते है।

जिस प्रकार साहित्यरचना में, उसी प्रकार समालोचना में भी देश और काल का जागरूक रहना स्वाभाविक है। क्यों कि साहित्यकार के समान समालोचक भी इतिहास के किसी युगविशेष में जीता
है और उसकी भी अपनी एक परिस्थित और वातावरण हुआ करता
है। और यह बात प्रत्यच्च है कि प्रत्येक युग अपनी आवश्यकता और
अपने दृष्टिकोण के अनुकूल ही कला के उत्पाद्यों पर विचार किया
करता है।

की घड़ने वाले फैशन तथा विचारों की श्रंतस्तली में जीवन का वही चिरंतन तान छिपा हुआ है जो हमे पौराणिक रचनाओं में सुनाई पड़ता है। हमारे अपने आशान्याघातों के पीछे भी चिरतन काल के विश्वास और आशान्याघात छिपे बैठे हैं। हमारे मनोविश्लेषण के मृल में अतीत सदियों के अगणित मनोभाव तथा इच्छाभंग संनिहित हैं और हमारी अचेतन की खोज के पीछे आदि काल से चला आने वाला मानव-हृदय का ज्ञान छिपा हुआ है।

इस प्रकार की परिस्थित में पूछा जा सकता कि सच्चा समा-लोचक कीन है और उसका क्या कर्तव्य है ? उन लोगों के प्रति उसका क्या उत्तर होना चाहिए, जो उससे पूछते हैं कि उन्हें कीन सी पुस्तकें पढनी चाहिएँ और वे उन्हें किस प्रकार पढ़ें ?

प्रथम प्रश्न के त्र्यनेक उत्तर हो सकते हैं। महाशय टी, एस. ईलियट के मत मे विचारवान् समालोचक वह है, जो कला , समालोचक के की वर्तमान समस्याओं मे रत रहता हो और लच्चण अतीत की शक्तियों को उन समस्याओं के हल करने मे जोड़ता हो । समालोचना की इस परिभाषा के मूल में नि सदेह समालोचक कलाकार बन कर वोल रहा है। एक आर. लेविस के अनुसार सफल समालोचक वह है, जो विधायी संनिवेश (situation ) में सहायता देता हो । मैक्स ईस्टमान के मत मे समालोचना को भी वैज्ञानिक वनाया जा सकता है, श्रीर उनकी दृष्टि मे समालोचना के अनेक रहस्यों को सहज ही हल किया जा सकता है, यदि हम अपने मन को भलीभाँति पहचान जाएँ । यह बात कहने में सहज प्रतीत होती है; श्रीर इसमे सदेह नहीं कि जब विज्ञान यह बता चुकेगा कि जीवन क्या वस्तु है, समालोचना के भी बहुत से रहस्य प्रकट हो जाएँगे । किंतु इस वीच मे, जब तक कि वैज्ञानिक जीवन का निरूपण न कर उसका भूत और शक्ति इन शब्दों के द्वारा वर्णन करते रहेगे, तव तक एक साहित्यिक समालोचक भी-उत्पत्तिप्रक्रिया को मनो-विज्ञान के द्वारा जिरूपित न कर सकने के कारण, अपने अनुभवों के द्वारा ही इसके परिणाम का वर्णन करता रहेगा।

प्रोफेसर श्राई ए रिचार्ड ए—जिन्होंने कलासबंधी अनुभव का मनोविज्ञान द्वारा व्याख्यान करने का सूत्रपात किया था—अव भाषा-विज्ञान के द्वारा उसकी उपपत्ति मानने लगे हैं। अव उन्हे समालोचना का भविष्य भाषाविज्ञान के गहन तथा अब तक उपे हा की दृष्टि से देखे गए होत्र में दीख पडता है। क्यों कि शब्दों के अर्थ और उनकी वृत्ति के विषय में प्रश्न करना, दूसरे शब्दों में, मनुष्य के आतमप्रकाशन के अशेप उपकरण समवाय पर विचार करना है। उनका विश्वास है कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान द्वारा हम ने बाह्य परिस्थिति पर अधिकार प्राप्त किया है, इसी प्रकार शब्दविद्या द्वारा हम अपनी मानसिक वृतियो पर अधिकार स्थापित कर सकेंगे।

कहना न होगा कि उक्त प्रकार का अनुशोलन गिने-चुने विशेषज्ञों का काम है। इसके लिए इतने अधिक मानसिक विकास और मनो-विज्ञान के इतने अधिक गहन परिज्ञान की आवश्यकता है कि जिसका प्राप्त करना सामान्य जनता के लिए असभन्न है। इस कोटि के समालोचकों द्वारा किए गए साहित्यविवेचन को सुन कर जनता के यह कह उठने का भय है कि इसमे समालोचक समालोचना नहीं कर रहा, अपि तु वह अपनी व्युत्पत्ति और विद्ग्धता प्रदर्शित कर रहा है।

एक बात और । बहुधा हमे ऐसे समालोचक मिलते हैं, जिनका प्रत्यन्न संबंध साहित्यिक इतिहास से होता है, अथवा अमुख क्येय पाठकों जो समाज, मनोविकास अथवा पुस्तक-सपादन से सबध रखते हैं। निश्चय ही ये बाते सदा साहित्य के परिष्कार है अध्ययन तथा अनुशीलन के लिए अनिवार्थ रहेगी; क्योंकि ज्ञान के बिना रुचि में दृढ़ता नहीं आती; और पाठकों की रुचि का परिष्कार ही समालोचना का प्रमुख लक्ष्य है।

प्रतिभा वह शक्ति है, जो सौष्ठव को जन्म देती है; रुचि वह शक्ति है, जो प्रतिभा द्वारा उत्पन्न किए गए सौष्ठव को—अधिक से अधिक दृष्टिकोगों से, उसके गहन से गहन स्तर तक पहुँचकर, उसके अधिक से अधिक परिष्कार, वैशिष्ट्य तथा संवंधों को ध्यान में रखती हुई,—देखती है। संत्रेप में हम प्रतिभा के उत्पाद्यों से प्रभावित होने की शक्ति को रुचि कहते है।

हैमलिट के अनुसार समालाचना का काम कलान्वित रचनाओं के विशेष गुणों को पहचानना और उनका लक्षण करना है। दूसरे शब्दों में उनके अनुसार समालोचना साहित्य का विवरण ठहरती है। समालोचना के द्वारा रुचि पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। पुस्तकों के साथ होने वाले घनिष्ठ परिचय से ही साहित्यचर्चण की शिक्त का उपलाभ होता है।

् समालोचना के निर्विकल्प नियम कोई नहीं है; श्रोर कोई भी समित, चाहे वह किनने भी वल के साथ पद्य या गद्य में घोषित की गई हो, सब के लिए सर्वदा मान्य काब्येय नहीं होती:। कला के समान समालोचना भी वैयक्तिक होती है। किंतु स्मरण रहे, वैयक्तिक संमतियों के पीछे एक मापदंड रहता है, जो एकांतत नित्य न होने पर भी इतना ही अविचल तथा श्रव्यय होता है, जितना कि किसी युग में दीख पड़ने वाले बुद्धिचापल्य के पीछे सांनिहित हुआ अशेष युगों का पौनःपुनिक सार। महाकवि जोइटे ने कालिटा**छ रचित शकुंतला की समालोचना करते** हुए कहा था कि यह रचना सामान्य तथा श्रविछिन्न रूप से मानव जाति का श्राद्रपात्र रहती श्राई है । बस समालोचना का सब से अधिक स्धायी मापदंड यह स्थिरता ही है। जो रचना सामान्यतया संस्कृति, सौष्ठव तथा रुचि की परिपोपक हो, समझिए वही रचना वास्वत में अमर है, और वह सदा साहित्यिकों के मन मे रससंचार करती रहेगी। एकांत सौष्ठववाद की समस्याएँ, श्रमूर्त तत्त्वों का

अनुशीलन करने वाले विचारको को सदा अपनी ओर आक्रष्ट करती रहेगी; किंतु साहित्य का आस्वाद तो मानवजाति का सामान्य दाय है । इसमें संदेह नहीं कि साहित्यरसन पर भी, मानव स्वभाव में अविभाज्य रूप से संनिविष्ट हुई कठोरता तथा पचपातों का प्रभाव पडना ऋनिवार्य है, तथापि समालोचनकला की बहुत श्रशों मे जीवन-कला के साथ समानता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में निषेधात्मक तत्त्वों की अपेक्षा विधेयात्मक तत्त्वों का अधिक महत्त्व है, इसी प्रकार समालोचना में भी सदा से विधेयात्मक दृष्टिकोण का ही महत्त्व स्थापित रहता आया है। कौन नहीं जानता कि कटु भावनाओं की अपेचा समवेदना और सहदयता के भाव अधिक मगलमय है, केवल बुद्धि की अपेदा मन तथा मनोवेग दोनों को संस्कृत करना श्रेयस्कर है, घृणा की ऋषेज्ञा ' प्रेम करना कहीं ऋधिक कल्याएकारी है। प्रत्येक ममालोचना में ज्ञान का होना अवश्यक है, किंतु यही ज्ञान एक कचिसंपन्न समालोचक की देन बन कर उसे मानसिक विद्ग्धता में रंग देता है, इस पर विवेक श्रौर भद्रभावना की कूची फेर देता है, जीवन की व्यापक परिधि की नानामुखता तथा विस्तार को पहचानने की शक्ति से भूषित कर देता है, और इस प्रकार मन के अनुभवों का, उन्हें मनोवेग तथा इंद्रियतत्त्वों के साथ मिला कर व्याख्यान करता है । उसकी दृष्टि मे जीवन तथा साहित्य, स्मृति तथा ऐशोन्मेष (revelation) साथ साथ चलते हैं। ज्यो ज्यों वह मनुष्य के ज्ञान श्रौर जीवन के श्रानुभवों को हृद्भत करता है, त्यो त्यों साहित्य के प्रति उसकी प्रतिक्रिया अधिका-धिक पूर्ण तथा बलवती होती चली जाती है, झौर ज्यों ज्यों उसका साहित्यपरिशीलन बढता जाता है, त्यों त्यों साहित्य के प्रति उसका अनुराग भी द्विगुणित होता चला जाता है।

श्रीर यद्यपि हम श्राज श्राशाभंगों के वर्तमान नास्तिक युग मे जी रहे हैं, तथापि रसिक पाठक के संमुख, चाहे वह स्मालोचक का श्राप्ते सिद्धांतों तथा नियमों को किसी फलक पर करकीर्ण हुश्रा न भी देख सके, जीवन की गरिमा का एक मांपदंड विद्यमान है, जिसे वह श्राप्तो हिंडुयों मे श्रविचल तथा श्रपरिवर्तनीय रूप से संनिहित हुश्रा श्रनुभव करता है। अपनी आँखों के समुख भग्न होने वाले मंतव्यों के बीच मे, आर्थिक, सामाजिक तथा चारित्रिक आद्शों के गिरने की तड़ातड़ मे, विज्ञान तथा व्यवसाय द्वारा द्विगुणित हुई मृगतृष्णा की ज्वाला मे, राजनीति के घातक दावपेंचों मे, तानाशाही के निरंकुश प्रसर में, विघटन, विभंग तथा विश्वेद के संकामक संकुल मे, यह काम एक मनस्वी समालोचक ही का है कि वह व्याकुल समाज को जीवन का सरल, स्पष्ट तथा कल्याणकारी मार्ग प्रदर्शित करे।

ऐसा समालोचक घोषित कर सकता है कि राम और सीता के पावन चिरत की अव्ययता में उसका पूरा विश्वास है। शक्तंतला की प्रेमोच्छ्वसित सरल गिरमा में उसकी अटल आस्था है। उसकी दृष्टि में हैमलेट, प्रोमेश्यिम, एस्मड सदा से अक्षय वने रहेंगे। उसकी आस्था है रामायण, महाभारत और पैरेडाइज लाॉस्ट की गिरमा में, शकुतला तथा गेदर यी रोजवड्स की मस्माता में, म्रसाय की मार्मिक मधुरिमा में, भ्रण और लाल के वीररस की लहरों में, और रामचितमानम की सर्वतोमुखी एकतानता में। वह कह सकता है कि उसका विश्वास है शेक्सपी अर तथा टाल्स्टाट की विश्वजनीनता में, कविवर खोंड़ की घनता तथा तस्वज्ञता में, शा की मानसिक निट्यांजता में, और वेल्स की मानसिक उत्सुकता में। वह घोषित कर सकता है कि उसकी अद्धा है चालर, कीलिंडण,

टाल्स्टाय, बाल्मक और प्रेमचद की व्यापिनी तथा वेदनाशील सुस्थता में और शेक्सपीग्रर के कवित्व की गरिमा, प्रभुता और प्रमाव में।

यह विश्वास, यह आस्था और यह अभिनिवेश ऐसे है, जिनके समर्थन में रिसक समालोचक को कभी भी नतमस्तक नहीं होना पडता। चतुर समालोचक अतीत और वर्तमान दोनों ही पर व्यापक दृष्टि रखता हुआ इनको गितमान तथा वलवान बना सकता है। उसका ध्येय होना चाहिए, समवेदना के साथ साहित्य का व्याख्यान करना, यहाँ उसे कोध, ईर्घ्या, असूया तथा मत्सर का परित्याग करना होगा, अपनी परिधि में न उसे किसी का उपहास करना है और न किसी की अनुचित रूप से पीठ ठोकनी है। उसका प्रमुख कर्तव्य है साहित्य को समभना और उसे समवेदना के साथ समभना।

श्रालोचना के मर्म का निदर्शन हो चुका, श्रव उसकी प्रक्रिया पर कुछ विचार करना है। स्पिगर्न के श्रनुसार सफल समालोचक को निम्नलिखित छः प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए—

- १. विवेच्य रचना के छेखक ने क्या करने का प्रनत्न किया है।
- २. उसने इसको किस प्रकार पूरा किया है ?
- ३. वह क्या व्यक्त करना चाहता है ?
- ४. उसने इसे किस प्रकार व्यक्त किया है ?
- प्र उसकी रचना का मुझ (समालोचक) पर क्या प्रभाव पड़ा है ?
- ६. मैं (समालोचक) उस अकन को किस प्रकार व्यक्त कर सकता हूँ ?

ध्यान रहे, ऊपर लिखी प्रश्नाविल में वैयक्तिक प्रतिक्रिया को पहला स्थान न देकर पांचवे नंबर पर रखा गया है। क्रोंस के अनुसार आज समालोचना में वैयक्तिक प्रतिवचन का यही स्थान है।

प्रोफेसर भिडल्टन मरे समालोचना की तुलनात्मक प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लिखते है—

सव से पहले एक समालोचक को अपनी समालोच्य रचना के अशेष प्रभाव को, अर्थात् उसकी विशिष्ट अपूर्वता को व्यक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे, पीछे की ओर चल कर, उसे इस प्रकाशन को अनिवार्य बनाने वाली अनुमृति के अपूर्व गुण का निरूपण करना चाहिए। तीसरे, उस अनुमृति के निर्धारक कारणों को प्रतिष्ठित करना चाहिए। चौथे, उसे उन उपायों का विश्लेपण करना चाहिए, जिनके द्वारा इस अनुभृति का अभिव्यजन किया गया है (इसी को हम दूसरे शब्दों में रचनाशैली आदि का परीच्रण करना कहते हैं।) पाँचवें, उसे उस रचना के किसी संदीपक उद्धरण का, अर्थात् ऐसे उद्धरण का, जिसमं, लेखक की अनुभृति जममगा उठी हो, ध्यान से परीच्रण करना चाहिए। समालोचना के पाँचवें अवस्थान में समालोचक फिर पहले अवस्थान पर जा पहुँचता है; भेद इतना होता है कि इस अवस्थान में सगत सामग्री को कम देकर उसे पाठक के समुख रख दिया जाता है।

किंतु समालोचक शब्द का एक दूसरा अर्थ इससे भी कही अधिक व्यापक है। इसके अनुसार समालोचक एकमात्र उसे ही नहीं कहते, जो किसी एक किवता अथवा किवतावित पर अपनी संमित प्रकट करें। बहुधा हमें किसी एक लेखक की उसकी समिष्ट के रूप में आलोचना करनी होती हैं। तब हमें यह पूछना होगा कि क्या समालोचक के पास तद्पेक्ति दृष्टिकोण विद्यमान हैं। क्योंकि उत्कृष्ट आलोचना का महत्त्व समालोचक की संमितिविशेष में नहीं, अपितु उसके दृष्टिकोण की उचितता में होता हैं। इस उचित दृष्टिकोण को उन समालोचकों में दृढना वृथा है, जो साहित्य को तुला के वट्टों से तोलते हैं। सच्चा समालोचक वह है, जो साहित्य को एक संस्था न समझ उसे सजीव शक्ति समझना हो, उसे जीवित मानव के उपयोग की विकासमयी वस्तु मानता हो।

समालोचक मे राग और ज्ञान दोनों ही का होना आवश्यक
है। उसे साहित्य की प्रचलित समस्याओं मे पारगत
होना चाहिए और अतीत वी शक्तियों को इन
समस्याओं के विवृत करने मे व्यापृत करने वाला
होना चाहिए। यद्यिप केवल ज्ञान अथवा तीत्र से

होना चाहिए। यद्यपि केवल ज्ञान अथवा तीत्र से तीत्र स्मृति भी यदि उनके साथ समालोचना के अन्य उपकरण न जुड़े हों तो निर्थक है, तथापि समालोचना के अन्य उपकरणों के साथ मिला हुआ ज्ञान समालोचक को पारस्परिक विरोध तथा विसवादिता जैसे दोषों से वचा देता है। इतिहास के किसी एक युग में प्रवीणता लाम करके भी समालोचक इतिहास के अन्य युगों से सुतरां अपरिचित रह सकता है। आदर्श समालोचक का कर्तव्य है कि वह सभी युगों से परिचय प्राप्त करें और साथ ही समालोच्य युग में पूरी पूरी प्रवीणता उपलब्ध करें। उस युगविशेप में प्राप्त की गई प्रवीणता से उसे उन सब धार्मिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक परिस्थितियों का परिज्ञान हो जायगा, जिनकी समिष्ट में से उसकी उस समालोच्य रचना का आविभीव हुआ है।

समालोचक के वे दो प्रधान उपकरण, अर्थात् विश्लेषण और दिल्ला, रुचि (taste) के विना निरर्थक से है। रुचि प्रकाशन के लिए सत्यवृत्ति तथा साहस श्रपेत्तित हैं; क्योंकि एक न्यायप्रिय

समालोचक को अपने समसामयिक रीतिरिवाजों तथा वेशभूषाओं पर ध्यान न देते हुए अपने विचार प्रकट करने हैं। उसे, चाहे उसका समालोच्य लेखक कितना भी महान् क्यों न हो—उसके उन बिंदुओं को देखना और प्रकाशित करना है, जो किसी लेखक को महान् से अच्छे मे परिवर्तित कर देते है।

सन्चे समालोचक मे जोप (gusto) होना अपेक्षित है। उसमे अपनी प्रसन्नता तथा अनुराग को दूसरों पर संक्रमित करने की चमता होनी चाहिए। उसकी ती च्याता सक्रामक होनी चाहिए। हम चाहते है कि वह हमें अपने उत्साह और विरक्ति दोनों मे समिलित करे। समालोचना की शैली मधुमती होनी चाहिए और उस से पाठक को आनंद मिलना चाहिए। ममालोचक जितने हो अच्छे प्रकार से अपनी कला को प्रकाशित करता है, उतने ही अधिक चाव से हम उसकी रचना के पृष्ठों को उलटते हैं।

हम अपेक्षा करते हैं एक समालोचक से-समालोचना के

समालोचना के की; इस शरीर को प्रकाश तथा पुष्टि प्रदान करने के लिए स्फुटता और सुनिश्चितता की; उसे अनुप्राणित करने के लिए उत्साह को; और इन सब को उसमे एकतान्वित करने और उसके स्वाद को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वर्चस्वी व्यक्तित्व की। इन उपकरणों का किसी एक समालोचक में एक साथ मिलना दुर्लभ होता है। कितपय आचार्य तो समालोचकों से इससे भी कहीं अधिक आशा करते हैं। इस प्रसंग में डे लेविस का कथन है कि समालोचना के महत्त्वशाली दो ही वर्ग हो सकते हैं, पहले वर्ग में पाठक के मार्ग में उसके मार्गप्रदर्शन के लिए के निदर्शनचिह लगाए जाते हैं; कठिन धाटियों में उसका हाथ पकड़

कर उसे सहारा दिया जाता है श्रीर उसे समभाया जाता है कि यह यात्रा करने योग्य है अथवा नहीं। समालोचना का दूसरा; अर्थात् विधायक प्रकार, अन्य विधाय रचनाओं की भाँति दुर्घट है। जब कोई समालोचक किसी लेखक का परिशोलन कर चुका होता है, पर्याप्त समय तक उसके साथ उसी की चित्तवृत्तियों में लीन रह चुका होता है, उससे अतिसिक्त हो चुका होता है, तव उन दोनों में एक प्रकार की सजातीयता उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि आचार्य की कुछ शक्ति शिष्य पर सक्रमित हो जाती है। एलिस मेनल ने समालोचक के गुगों की एक लबी-चौडी सूची तैयार करके अत में उसके लिए ये बाते वांछनीय वताई है; सुनिश्चितता—और उसके असाधारण सहचर, स्वातत्र्य, उत्प्तुति, उदात्तता, उत्साह, अवकाश-वोध, सामीप्यवोध, आत्मिक अनुभूति के लिए सनद्धता; और एकांतवासी पाठक की अशेष गभीरता तथा व्यवसाय।

हाल ही हमारा ध्यान साहित्य के सामाजिक समन्वय (implication) की और आकृष्ट हुआ है। प्रो॰ समालोचना के हर्बर्ट रीड ने कहा है कि सच्ची साहित्यिक विषय में रीड का समालोचना वह है जो फला के उत्पाद्य का मत प्रादुर्भाव, व्यक्ति के मनोविज्ञान और समाज के आर्थिक संस्थान में हूँ ढती हो। इस उक्ति का मूल हमे उस विश्वास मे निह्त हुआ प्रतीत होता है, जिसके अनुसार साहित्य मनुप्यों के जीवन का एक यथार्थ श्रंग है। समालोचना के इस नवीन सिद्धांत के अनुसार हाल ही में अंग्रेजी साहित्य का एक इतिहास, वहां के समाज को ध्यान में रख कर लिखा गया है। इस प्रणाली में सव से वडा दोप यह है कि इसमे लेखकों को समाज के ऐतिहासिको द्वारा गडे गए, ढाचे मे बलात् कहीं न कहीं ठोका जाता है और उनकी रचनाओं के वे भाग, जिनका अपने समसामयिक समाज के साथ कोई सबंध

नहीं होता, अनालोचित रह जाते हैं। इस प्रवृत्ति की पराकोटि से हम यही परिणाम निकाल सकते हैं कि साहित्य और उसके समालोचक दोनों को सदा इस वान का ध्यान रखना चाहिए कि उनका समाज के साथ गहरा संवध है।

हो सकता है कि हमें आटर्श आलोचक के कमो दर्शन ही नहीं; यह
स्म समालोचक
का आटर करना
चाहिए

पक्षमत न हो सके। कितु हमारे मध्यइस विषय में कभी
पक्षमत न हो सके। कितु हमारे मध्यइस विषय में कभी
मतिद्वेध नहीं होना चाहिए कि आलोचकों ने हमारे
कपर उपकार किए हैं, और उनकी रचनाओं का भी अपना एक विशेष
महत्त्व हैं। हमें उन्हें चेकोव के इस कटान्त से कि समालोचक तो घोड़े
की वह मक्खी हैं; जो उसे हल चलाने से रोकती है और विवेलियस
के उस आचेष सं कि समरण रखो समालोचक के लिए कभी किसी
ने कोई स्मारक नहीं खड़ा किया वचाना चाहिए। वर्तमान थुग के
समालोचक को स्मारक की आवश्यकता नहीं हैं, और कौन जानता है
कि भविष्य में मानवसमाज उसे कितने आदर की दृष्टि से देखेगा।

समालोचना पर लिखने वाले आचार्यों ने समालोच्य सामग्री और समालोचनाप्रणाली के अनुसार उसके अनेक व्र्ग किए हैं; हम यहाँ उनमे न पडकर सद्तेष मे पाश्चात्य तथा भारतीय आलोचना का दिग्दर्शन करेंगे।

पश्चिम का सर्वप्रथम साहित्याचार्य प्लेटो है । उसने साहित्य का
साहित्यक दृष्टि से अध्ययन करते हुए कला और
प्रिचमी
सत्य का अट्टट संवय दृशीया है। उसके मत में
काव्य द्वारा जो कुछ प्रतिपादित अथवा अभिव्यक्त
रिया जाय वह सत्य होना चाहिए; अपने आधारभूत प्राकृतिक सत्य

से मेल खाता हुआ होना लाहिए। इस प्रकार सत्य के निश्चित आदर्श को सामने रख कर कला और काव्य की परीक्षा करने चाले प्लेटो की यथार्थवाद पर जोर दैने वाली समालोचनापद्धति को हम आदर्शवादी कह सकते हैं।

े एलेटो के शिष्य अरस्तू ने अपने गुरु के यथार्थवाद को स्वीकार किया; कितु जहाँ प्लेटो ने काव्य को सत्य की प्रतिमूर्ति माना था, वहाँ अरस्तू ने उसे अनुकरण मानते हुए कला तथा विज्ञान का भेद वता कर काव्यमाहित्य और मामान्यसाहित्य में भेद निदर्शित किया।

ईसा को तीसरी 'शताब्दी लागीनस (Longinus) नाम का प्रख्यात विवेचक हुआ, जिसने दि सब्लोइम नाम के प्रसिद्ध प्रवंध में काब्य तथा कला पर अच्छा विवेचनं किया।

अर्वाचीन काल में एडिसन ने आलोचना के होत्र में कल्पना का सूत्रपात करके, मनोविज्ञान के आधार पर कल्पना और कल्पनाजन्य सुख का वर्णन किया। ''इस प्रकार इस काल में सत्य, सुषमा और कल्पना के आधार पर आलोचना के तीन तत्त्व स्थिर हुए वस्तु, रीति, और सुखानुमें व कराने की योग्यता।''

साहित्यक इतिहास के कतिपय युग आदर्श समालोचना के लिए श्रोत्साहक सिद्ध होते हैं। एलिमावेथ के समय में समालोचकों के समुख समालोचना का परिछिन्न मापदंड उपस्थित न था, और उन्हें अपने देशवासियों की रचनाओं का विवरण श्रीक तथा लैटिन माहित्य के नियमों के अनुसार करना पड़ता था। सत्रहवीं शताब्दी के इंगलैंड में यह आवाज उठी कि इंगलैंड का अपना साहित्य फरांसीसी साहित्य से नीची अणी का है। द्रायडन ने इस आचेप का प्रत्याख्यान करते हुए अपने देशवासियों को अपनी मानुमापा की सेवा में दत्तचित्त किया। अठारहवीं सदी में नियमानुसारिता—अर्थान्

साहित्यशास्त्र के नियमों पर चलने की परिपाटी पर बल दिया गया। इस सदी के श्रंतिम भाग में भी हम रेनल्ड्स (Reynolds) को नियमो की पूजा करते हुए देखते है। उसके अनुमार एक कलाकार का सब से बड़ा गुण महाकवियों के पद्विहों पर चलता है। उन्नीसवीं सदी के प्रथमार्ध में राजनीतिक दृष्टिकोण ने समालोचना के विकास में बाधा डाली । दि एडिनवरा रिन्यू, दि कार्टती श्रीर ब्लेकवुड्स मे प्रकाशित होने वाली समालोचना का दृष्टिकोगा लेखक के राजनीतिक दृष्टिकोगा से संबद्ध रहता था, श्रौर बहुधा श्रच्छे से अच्छे लेखकों को उनके वैयक्तिक राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण द्रतकार दिया जाता था। इस युग में जैके (Jeffrey) ने समालोचना चेत्र में अच्छी ख्याति प्राप्त की। मैकाले ने वताया कि समालोचना के परिशीलन में भी रसानुभव हो सकता है; इसके अनुशीलन में भी उत्तेजना तथा उद्दीपन हो सकते है । ग्रार्नल्ड ने सामान्य कोटि की रचनाओं का पराभव करके लेखकों को उत्कृष्ट रचनाओं की स्रोर अयसर किया। कार्लाइल ने प्राम्यता तथा परिसीमितता का प्रत्याख्यान करते हुए अपने युग के किवयों को जर्मन साहित्य का अनुशीलन करने को ओर प्रवृत्त किया।

वीसवीं सदी के साथ हमारे संमुख फिर वही प्राचीन समस्या आतों है, और हम विधायी अंगीकार (constructive acceptance)— जो कि निर्माण करने वाले कलाकारों का राजपथ है—और कांति, जिस पर साहसी मार्गप्रदर्शक चलते आए हैं, इन दोनों सिद्धांतों में से किसे प्रहण करे और किसे छोड़े इस दुविधा में फैस जाते हैं। प्रजातत्रवाद से प्रमृत हुई प्रचुर साचरता के युग ने, देश के नगर नगर, आम प्राम और कोने-कोने में वसने वाले पितपित्नयों के अवकाश के समय को अनायास गुजारने के उद्देश्य से पुस्तकों को इतनी विपुल

सख्या में जन्म दिया है कि जिसका वर्णन करना कठिन है। इसकें साथ ही इन पुस्तकों के ढेरों में से प्राह्म पुस्तकों को चुनने के प्रधान उपकरण समालोचनासाहित्य को, श्रीर समाचारपत्र तथा पत्रिकाश्रों में प्रकाशित होने वाली समालोचनाश्रों को भी यथेष्ट प्रगति मिली, किंतु दु:ख है कि श्रव्यवस्था तथा श्रस्तव्यस्तता के वर्तमान युग में, जब कि उत्कृष्ट कोटि के समालोचनासाहित्य की सब से श्रिधिक श्रावश्यकता थी, उसका बहुत ही न्यून मात्रा में विकास हो पाया है।

अंग्रेजी समालोचनाचेत्र में चॉसर, सिडने, वेन जॉसन्न, ड्रायडन, पोन, एडीसन, जॉहसन, हैंभालिट, लैंब, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, कीट्स, आनेल्ड, हाडीं, गाल्जवदीं, ईत्तियट, रीड, और आँडन के नाम समरणीय हैं।

जिस प्रकार हमने संचेप मे पाश्चात्य समालोचना का सिहाव
गारतीय समालोचनाशास्त्र ये एक दृष्टि दौडानी है । भामह के काव्यालकार,
दृडी के काव्यादश, मम्मट के काव्यप्रकाश, ग्रानदवर्धन
के ध्वन्यालोक, विश्वनाथ के साहित्यदर्पण और राजशेखर के काव्यमीमासा
आदि प्रथों को सभी जानते है, और यह कहने की आवश्यकता नहीं
कि भारतीय आचार्यों ने शब्द, अर्थ और रम की जितने विस्तार
और जितनी गहनता के साथ विवेचना की है, उतनी अन्य किसी भी
देश के आचार्यों ने नहीं की। पाश्चात्य समालोचकों के सभी सिद्धांत
किसी न किसी रूप मे हमारे आचार्यों ने यूरोपीय समालोचको से
कहीं पहले बता दिए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी उत्कट विवेचनाशिक्त के द्वारा समालोचना को काव्यच्त्र से अपर उभार विज्ञान
और दर्शन की परिधि मे पहुँचा दिया है।

कहना न होगा कि जिस प्रकार अन्य श्रंगों मे, उसी प्रकार

समालोचना में भी, हिदी सांहित्य संस्कृत साहित्य का अनुगामी रहा है; और जिस प्रकार रस तथा अलंकार आदि काञ्योपकरणों पर हमें संस्कृत में अगणित ग्रंथ मिलते हैं, इसी प्रकार हिदी साहित्य में भी इन पर प्रचुर विचार किया गया है। हिंदी समालोचना के इस पटल को छोड़ हम उसे चार भागों में विभक्त कर सकते हैं : इतिहास, जुलना, भूमिका, और परिचय। हिदी साहित्य के कतिपय इतिहास लिखे जा चुके हैं। कतिपय कवियों का तुलनात्मक आलोचन भी हो चुका है। प्राचीन तथा नवीन कित्यों की भूमिकाएँ लिखी गई है, और पत्रपत्रिकाओं में परिचय के रूप में छोटी मोटी आलोचनाएँ प्रकाशित होती रहती है। किंतु अभी दो आवश्यक अंग अळूते पड़े हैं : किंवयों की सर्वागीण समालोचना और आलोचना-शास्त्र का निर्धारित रूप। दोनों ही चेत्रों में यह हो रहा है, किंतु अभी उन्लेख योग्य कार्य नहीं हो पाया है।

## पद्य+गद्य: दश्यकाव्य-नाटक

साहित्य का निरूपण करते हुए हम ने उसे दो विधाओं में विभक्त किया था: एक अञ्य और दूसरा दृश्य। अञ्य काञ्य का वर्णन हो चुका; प्रस्तुत प्रकरण में दृश्य काञ्य, अर्थात् नाटक का विवेचन किया जायगा।

उपन्यास के प्रकरण में हम उन सभी तत्त्वों पर विचार कर आए हैं जो उपन्यास के समान नाटक के निर्माण में भी उपकरण बनते हैं, जैसे—कथावस्तु, चित्रचित्रण, कथोपकथन, देशकाळ और जीवन का व्याख्यान। किंतु इन तत्त्वों के समान होने पर भी नाट-कीय कलाकार को कायपरिस्थिति उपन्यासकार की परिन्थिति से सुतरां भिन्न प्रकार की होती है, और इसी कारण दोनों अपनी अपनी अर्थ-सामग्री को भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। फलतः कला की दृष्टि से उपन्यास तथा नाटक में मौलिक भेर है, यह मौलिक भेद ही हमारे वर्तमान विवेचन का मूलाधार है।

नाटक के विषय में यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि वे बाते, जिन्हें हम नाटकीय विधान के मिद्धांत अथवा नाटकीय कला के नियमों के नाम से पुकारते हैं, नाटक की उन आवश्यकताओं तथा अपेचाओं से उत्पन्न होते हैं, जो एक नाटक के लिए, उसकी अपनी सत्ता के कारण, आवश्यक बन जाते हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन महाकाव्य सुनाने के लिए रचा गया था, और आधुनिक उपन्यास का उद्देश्य पढना है, जब कि एक नाटक का लक्ष्य कथानक की यटनाओं को विकसाने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधीभूत पात्रों के

द्वारा श्रिमनय करना है। इसी कारण जब कि महाकाद्य और उप-न्यास की मौलिक वृत्ति वर्णन करना है, नाटक का काम अभिनय और कथोपकथन के द्वारा अनुकरण करना है; श्रीर श्रनुकरण की इस वृत्ति के लिए श्रनिवार्यक्रपेण श्रावर्श्यक होने वाले तत्त्वों पर ध्यान देते हुए ही नाटक के तत्त्वों पर विचार करना लाभदायक होगा।

कहना न होगा कि उपन्यास तथा नाटक के मध्य दीखने वाले प्रमुख भेद को सिद्धांत की दृष्टि से कूत लेने पर भी उसका स्पष्ट रूप से पहचानना दुष्कर है; इस लिये इस विषय में यहा किचित् विस्तार में जाना आव- र्यक प्रतीत होता है।

उपन्यास अपने आपे मे परिपूर्ण होता है, अर्थात् एक उपन्यास-कार ऋपनी परिधि में उन सब बातों का समावेश करता है, जिन्हे वह अपनी कथनीय वम्तु को विकसाने के लिए आवश्यक समभता है। दूसरी ज्योर एक नाटक—जैसा कि यह मुद्रित होकर हमारे संमुख श्राता है श्रोर जिस रूप में हम इसे पढ़ते हैं - उपन्यास के समान ' अपने आपे से परिपूर्ण नहीं होता। पद पद पर इसे उन बाह्य संकेतों की श्रपेचा रहती हैं, जो मुद्रित रचना मे नही श्राने पाते। वस्तुतः ज़िस नाटक को हम पुम्तक के रूप मे पढते है वह तो कथानक की रूपरेखामात्र है, ऋर्थात् यह उभ वस्तु का कचा खाका है, जिसे हमने पात्रों के क्रियाकलाप द्वारा श्रभी भरना है, यह तो रंगमंच पर दिखाए जाने वाले अभिनय की-जिसके उचित विधान पर नाटकीय कला-कार की सफलता निर्भर हैं -एक साहित्यिक अथवा लेखात्मक संकेत-वारा है। फल्लतः नाटक के पढने में हमें बहुत सी श्रमुविधाओं तथा न्यूनताओं का सामना करना पडता है; क्योंकि हम पर होने वाले नाटकीय प्रभाव का अधिकांश, हमारी कल्पना के प्रति की जाने वाली

उन अपीलों के, उन वर्णनों के, उन व्याख्यानों तथा वैयक्तिक टीकाओं के अभाव मे-जिनके द्वारा हम पात्रों को समभते श्रौर उनके ध्येयों तथा उनके क्रियाकलाप के चारित्रिक महत्त्व को पहचानते है—नष्ट हो जाता है। इसी कारण साहित्य के रूप मे एक नाटक का सममाना हमारे लिए उपन्यास को समभने की अपेचा कही अधिक दु:साध्य हो जाता है। नाटक को पढते समय हमे उन सब बाह्य परिस्थितियों की- जिनमे नाटक का आत्मा सपुटित रहता है-अपनी ओर से जहा करनी पड़ती है; वास्तिवक अभिनय की कला को भी हम अपनी श्रोर से पूरा करते हैं। सद्देप में विस्तार की उन सभी बातों को, जिन्हें हम रगशाला में बैठ पात्रों को अपनी आखों के आगे काम करता हुआ देख कर सहज ही हृद्दत कर लेते है, नाटक को पुस्तक के रूप मे पढते समय अपना ओर से पूरा करते है। फलत: नाटकोय रचना को पढ़ते समय हमारी कल्पना इतनी तीव्र होनी चाहिए कि ज्यों ज्यों हम नाटक को पढते जायँ त्यों त्यो उसके भिन्न भिन्न दृश्य हमारी त्राखों के सामने इस प्रकार उघड़ते चले जायँ, मानो हम उन्हे नाटक मे बैठे देख रहे हों। सामान्यतया, कालिदास ऋौर शेक्सपीऋर के नाटको को पढ़ते समय-जिन्हे हम आज रंगमंच पर खेलने आदि के ऋभिप्राय से लिखे गए न समभ विशुद्ध साहित्य, ऋर्थात् कविता श्रादि के रूप में मानने लगे हैं—हम इस प्रकार की अत्यंत आवश्यक नाटकीय बातों को भूल जाते हैं। फलतः इस वात पर वल देना अभीष्ट प्रतीत होता है कि किसी भी नाटक के अनुशीलन के समय हमे उसके लिए ऋनिवार्यरूपेण आवश्यक होने वाली नाटकीय परिस्थितियों को अपने समुख लाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि नाटकीय रचना को पढते हुए भी हम उसमें रंगमंचीय अभिनय का आनंद ले सके। क्योंकि नाटक को लिखने का प्रमुख लक्ष्य ही अभिनय के

## द्वारा प्रेक्षकों का चित्तरंजन करना है।

कहना न होगा कि साहित्य की अन्य विधाओं के समान नाटक भी जीवन का ज्याख्यान करता है; श्रौर इस काम के लिए वह भी उपन्यास के समान कथावस्तु, चरित्रचित्रण, कथोपकथन आदि तत्त्वों पर खड़ा होता है। कितु अपनी कथावस्तु के उत्थान मे एक नाटककार को उपन्यासकार की अपेदा कहीं अधिक काठनाइयो का सामना करना पडता है। उपन्यासकार अपनी रचना को, जितना चाहे, विस्तृत वना सकता है और उसी के अनुरूप वह अपनी रचना मे, जितनी चाहे, सामग्री भी एकत्र कर सकता है। कितु इन दोनों ही वातों में नाटककार के ऊपर अनेक प्रतिरोध है। हम जानते है कि उपन्यास एक ही बैठक में पढ़ने के उद्देश्य से नही लिखा जाता. इसे पढना प्रारभ करके हम वीच मे उठा कर रख सकते है श्रौर श्रपनी रुचि श्रौर सुविधा के श्रनुसार जहां से इसे छोडा था, वहां से फिर त्र्यारभ कर सकते हैं। इसका पढना कई दिनों श्रीर कई सप्ताहों तक चल सकता है। उपन्यास की प्रमुख विशेषता ही यह है कि इसकी कथनीय वस्तु में हमारी रुचि ऐसी बनी रहे कि हम इसे जब चाहें पढ़ हैं। दूसरी श्रोर, श्ररस्त् के अनुसार एक नाटक को एक ही दैठक मे समाप्त हो जाना चाहिए; श्रीर क्योंकि श्रेचकों की सहन-शक्ति को एक सीमा है, श्रौर किसी निश्चित सीमा तक पहुँचे जाने पर अच्छे से अच्छे दृश्यों को देखने से भी प्रेचको का मन ऊव जाना /स्वामाविक है, इसलिए नाटक में उसकी दर्शनीय वस्तु का संक्षिप्त होना सव से अधिक आवश्यक है। श्रीर इसी कारण एक उपन्यास-कार की अपेचा नाटककार को कहीं श्रधिक संकुचित परिधि मे काम करना पडता है, स्रौर इसी उहेश्य से उसे स्रपनी सामग्री को काट-छांट कर नपी-तुली बनाना होता हैं उसमे से उन सब बम्तुऋों को, जिनके

विना उसका काम चल सकता है, निकाल देना पडता है, स्त्रीर स्त्रपनी रचना में एकमात्र उन्हीं महत्त्वशाली घटनात्रों तथा परिस्थितियों को अपनाना होता है, जिनके समावेश के विना उसकी कथा श्रागे सरक ही नहीं सकती। इन्ही बातों को ध्यान मे रखते हुए अरस्त् ने कहा था कि एक नाटककार को अपनी दुःखांतकथा महाकाव्य के प्रसार मे नहीं कहना चाहिए, अर्थात् उसे अपनी रचना का विषय ऐसी कथा को नहीं वनाना चाहिए, जिसके गर्भ में अनेक कथाओं का श्राना स्वाभाविक हो, जैसा कि रामायण, महाभारत, इलियड श्रीर श्रोडेसी की कथाएं। श्रोर यही बात लागू होती है किसी बड़े उपन्यास के वस्तुतत्त्व पर ुक्योंकि एक महाकाव्य के समान विशाल उपन्यास की कथा को भी सफलता के साथ नाटक के रूप म नहीं वदला जा सकता। इस मे संदेह नहीं कि इस सच्चेप और सकोच की उपलब्धि में एक नाटककार को रगमंच से सबध रखने वाली भाति भांति की परिभाषात्रों से पर्याप्त सहायता मिलती है, क्यों कि वे बहुत सी वाते, जिनका एक उपन्यासकार को वर्णन करना पड़ता है, नाटक में ऐति-हासिक परिज्ञान पर छोड दी जाती है, जब कि रंगमंच का अपना विशेष प्रकार का विधान नाट्यकार को वागात्मक वर्णन की आवश्य-कता से किसी सीमा तक मुक्त कर देता है। किंतु इस संकुचित परिधि में काम करते हुए भी अपनी कथनीय वस्तु को स्पष्टता के नाथ व्यक्त करने की आवश्यकता एक नाटककार की निर्माणशक्ति पर भारी द्वाव डालती है, श्रौर उसकी उपपाद्य वस्तु के इसी महत्त्वशाली पटल पर हमें सब से पहले विचार करना है।

नाटकीय विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जहां एक उपन्यासकार, प्रसग प्रसंग पर एठने वाली छोटी-वडी सभी वातो को अपनी रचना में स्थान देता हुआ विस्तार के अपनी कहानी कहता है, वहां प्रवीण नाटककार गौगा वार्तों को नाटक में अंगने वाले उन दृश्यों द्वारा दिखाया करता है, जो बहुधा कथा की किंड्यों को जोड़ने का काम करते हैं। किंतु इस विषय में भी रंगमच की रूपरेखा में परिवर्तन हो जाने के कारण प्राचीन नाटकों तथा नवीन नाटकों में भारी भेद आ गया है। और जब हम इस दृष्टि से शेक्सपीश्रर तथा इन्डन के नाटकों का सामुख्य करते हैं तब हमें इन्डन की अपेत्ता शेक्सपीश्रर का कथन-प्रकार बहुत कुछ महाकाव्यों के कथनप्रकार से मिलता दीख पड़ता है; क्योंकि महाकवियों के समान शेक्सपीश्रर भी बहुधा अपने कथावस्तु को गौगा दृश्यों की परंपरा के मध्य में से आगे सरकाते हैं। कहना न होगा कि उनकी इस प्रक्रिया का मूल किसी सीमा तक उनके समसामयिक रंगमंच की खुनी स्वतंत्रता में है।

नाटकीय अभिनय का सार उसकी गतिशीक्षता में है। दूसरे शब्दों मे नाटक का प्रमुख ध्येय है प्रेक्षकों के कथावस्तु को मन में प्रगति (progression) उत्पन्न करना। जनम देने वाला इसी लिए नाटक में गतिशून्य तत्त्वों को त्र्यावश्यकता तस्व से ऋधिक स्थान नहीं दिया जाता। विद्वान मानते आये हैं कि इस गतिशोलता के लिए—और यही है नाटक का आत्मा—आवश्यक है कि यह उस विरोध अथवा विग्रह मे परिशात हो, जो नाटकीय अनुभृति का सर्वस्व है। इस वात मे किसी अंश तक अत्युक्ति है, क्योंकि स्वय चेखोव के नाटक ही इस वात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि नाटक के लिए यह अनिवार्य नहीं हैं कि उसमे पराकोटि और परिणाम से अनुगत विरोध अथवा विग्रह श्रवश्य हो, जैसा कि ग्रीक नाटकों मे पाया जाता है। किंतु, क्योंकि सभी प्रकार की आनंद्रद नाटकीय अनुभूति का आधार पार्त्री का च्यापार में प्रदर्शन करना हैं, इसलिए हमारी समभ मे नाटक की

चत्पत्ति तव तक असंभव है, जब तक कि पात्रों का संबंध किसी प्रकार के ऐसे सकरण (complication) से न हो, जो अनिवायरूप से दो विरोधी व्यक्तियों, भावनात्र्यों, परिस्थितियों अथवा विचारों मे दीख पडने वाले प्रातीप्य में परिएात हो जाया करता है, जैसा कि स्त्रोथेलो स्त्रोर इयागो का, कभी यह विरोध चरित्र स्त्रौर परिस्थिति के मध्य दीख पड़ने वाले वैमुख्य के रूप मे प्रकट होता है, कभी एक ही पात्र में दीख पड़ने वाली दो विरोधी दृत्तियों के वैमुख्य के रूप मे हमारे संमुख आता है, जैंसा मैकवेथ मे; और कभी एक ही पात्र में एकत्र हुई अनेक प्रतीपी वृत्तियों के वैमुख्य मे, जैसा कि हैमलेट में। यह वैमुख्य कभी इच्छा तथा ध्येय के मध्य दीख पड़ने वाले विरोध का ऋप धारण कर सकता है, कभी एक प्रकार के जीवन की दूसरे प्रकार के जीवन से होने वाली टक्कर मे परिणत हो जाता है। कभी कुछ तथ्यों का दूसरे तथ्यों से, कभी तथ्यो का सिद्धातों से और कभी श्रात्मिक विभूति का यंत्रकला से विरोध भी देखा गया है।

दो विरोधी शिक्तयों के इस पारस्परिक विग्रह ही मे नाटकीय कथावस्तु की उत्पत्ति होती है, श्रीर इस कथावस्तु की वृत्ति—श्रीर यही है नाटक का सब से सारवान् स्वत्व—है परिस्थिति के ऐसे संस्थान की ऊहा मे, जिस मे पकड़े जाने पर पात्रों की परी जा हो जाय, श्रीर उन परिस्थितियों के द्वारा, जिन में वे फँस गए हैं, उनका श्रपना श्रापा हमारे सामने फडक जाय। सफल नाटक के पात्र बहुधा बड़ी स्पष्टता तथा गहनता के साथ हमारे मन मे घर कर लेते है, किंतु यह सब किस बात के श्राधार पर, एकमात्र उन घटनाओं तथा व्यापारों के श्राधार पर, जिन के वीच मे नाटक ने उन्हे, उनके श्रपने श्रापे को विवृत करने के लिए, धसा दिया है। घटनाओं की यह परपरा ही पात्रों की उस श्रात्मवत्ता तथा वृत्ति को उद्घाटित करती

है, जिसे हम चिरत्र इस नाम से पुकारा करते हैं और जो प्रत्येक पात्र की उस यथार्थता को बनाए रखती है, जिसमें कि एक नाट्यकार उसे संपुटित करना चाहता है। फलतः प्रत्येक पात्र नाटक में ठीक ऐसा ही उतरता है, जैसा कि नाट्यकार उसे अपनी रचना में उद्गावित करना चाहता है, जैसा कि वह नाटक कहाने वाली रचना में व्यापार करता है; और नाटक में दीख पड़ने वाले इसी तत्त्व के द्वारा हम उसके दूमरे तत्त्व, अर्थात् चरित्र-चित्रण पर आते है।

जहाँ कथावस्तु के प्रबंध की दृष्टि से नाटक और उपन्यास में वैधानिक भेद हैं, वहाँ चरित्र के प्रदर्शन की दृष्टि से इन दोनों में और भी बड़ा अंतर है।

कभी कभी लोग भ्रमवश यह मानने लगते हैं, कि, क्योंकि रंगमंच का संबध ऋनिवार्य रूप से वहुत कुछ व्यापार के साथ है, इसलिए चरित्रचित्रण का उसमे विशेष महत्त्व नहीं है। इसी विचार को मन मे रख कर श्राज बहुत से नाटक लिखे जा रहे है। किंतु स्मरण रहे, चरित्रचित्रण की जितनी विपुत्त महत्ता उपन्यास मे है उतनी ही नाटक में भी हैं। इसी बात को मन में रख कर हेनरी श्रार्थर जोंस ने लिखा है कि मेरे विचार में थियेटर में जाने वाले जनसामान्य की माँग एक नाटकलेखक से वही होगी, जो एक वच्चे की होती है, अर्थात् 'मुमे कहानी सुनाओ।" और यहाँ हम कथा का कथा के रूप मे महत्त्व कम न बताते हुए यह कहेगे कि नाटक में कथा घटना और परिस्थिति; जब तक कि इनका पात्र के माथ सर्वंघ नहीं जुड़ता, किसी सीमा तक वृथा श्रोर निरर्थक रहती हैं। वस्तुत नाटक के ये सब उपकरण चरित्रचित्रण के ही रूपविशेष है। किसी भी नाटक के मौलिक महत्त्व का आधार उसमे निष्पन्न होने वाला चरित्रचित्रण है। इस सिद्धांत को हृद्गत करने के लिस्

हमे कालिदास द्वारा किया गया शकुतला का चित्रण स्रोर शेक्सपीस्र द्वारा किया गया उनके अनेक पात्रों का चित्रण देखना चाहिए। कोई भी वेदनाशील पाठक इस बात से सहमत नहीं होगा कि इन दोनो साहित्यिक महारथियों की नाटकीय जगत मे दीख पड़ने वाली अमरता का आधार उनकी रचनाओं की कथावस्तु है। वह बात, जिसने उनकी रचनात्रों को शाश्वत बनाया है, नर श्रीर नारियों का उनके द्वारा किया गया चरित्रचित्रण है। शकुतला की अमरता दुष्यत के द्वारा शक्कंतला के प्रत्याख्यान श्रीर उनके पुनर्मिलन मे नहीं, श्रिप तु कालिदास द्वारा खींचे गए शकुतला और दुष्यंत के सर्वीगपूर्ण चरित्र मे है। शेक्सपीस्रर के मैकवेथ नाटक की गरिमा लेडी मैकवेथ द्वारा किए गए नृशंस नरपात मे नही ऋषि तु शेक्सपी अर द्वारा ऊद्घाटित किए गए मैकवेथ के रोमहर्पण चरित्र में हैं। इसी प्रकार उनके रचे. मर्चेंट श्रॉफ बेनिस की रुचिरता उस नाटक मे घटने वाली घटनात्रों की परंपरा मे नहीं, ऋषि तु उन घटनाओं को जन्म देने वाले पात्रों की मनोज्ञता मे। एकमात्र कथांवस्तु की दृष्टि से विचार करने पर शक्सपीग्रर का हैमलेट नाटक ऐसा खूनी दुखांत अथवा ''प्रतिक्रिया-नाटक" ठहरेगा, जो एलीभावीथन युग के इगलैंड की कठोर वृत्ति को भरपूर सहलाता था, किंतु शेक्षपीग्रर ने अपनी अलौकिक निर्माणकला द्वारा इसी रुधिराक्त सामग्री में से हैमलेट जैसे अभूतपूर्व नानामुखी नाटक की सृष्टि कर दी, श्रीर यह सब उसने संपन्न किया उस तत्त्व के आश्रय पर जिसे हम आजकल की भाषा मे मनोवैद्यानिक तत्त्व के नाम से पुकारा करते हैं। और मार्मिक विश्लेपणा की दृष्टि से विचार करने पर सभी नाटकों की स्थायी महत्ता का आधार यह मनोवैज्ञानिक तत्त्व ही दीख पड़ेगा।

जिस प्रकार कथावस्तु के चेत्र मं उसी प्रकार चरित्रचित्रण्-

के चेत्र मे भी चतुर नाट्यकार को संचेप और -चरित्रचित्रण म संकोच से काम छेना पड़ता है। आवश्यकता से सचेत्र ऋधिक विस्तार वाले उपन्यासों के प्रसार को न्यायसगत वताने के लिए हम कहा करते है कि उनके ध्येय के उचित प्रदर्शन तथा उनके भीतर संमिलित हुए पात्रों के आभिलपित निदर्शन के लिए इतना अधिक विस्तार वांछनीय है। कितु एक नाट्यकार को अपने ध्येयप्रदर्शन तथा चरित्रचित्रण के लिए इने-गिने दृश्यों की परिधि में ही रहकर काम करना पडता हैं; श्रीर साथ ही उसे इन्हीं दृश्यों मे अपनी कहानी को भी आगे सरकाना होता है। जब तक कि नाटक के अंगीभूत इस तथ्य की खोर पाठको का ध्यान विशेप प्रकार से श्राकृष्ट नहीं किया जायगा वे इसकी सारवता को भलीभॉति नहीं समभ सकेगे। ख्रौर इस उद्देश्य से यदि हम कालिदास अथवा शेक्सीग्रर की रचनात्रों मे से किसी एक का निदर्शन देकर इस तथ्य को स्पष्ट करे तो कुछ अप्रासंगिक न होगा। संयत क्रियानिद्रशन की दृष्टि से कालिदास का शकुतला नाटक ऋलौकिक संपन्न हुआ है। साथ ही उसमे चरित्रचित्रण भी श्रत्यंत ही सचिप्त तथा गतिमान् बन पडा है। इसमे सदेह नहीं कि साहित्यिक दृष्टि से शकुंतला और दुष्यत दोनों ही का संघटन ऋतुपम सिद्ध हुऋा है, तथापि वाजीगरी की वे चोटे, जिन के द्वारा कालिटास ने उनको घडा है, अंगुलियों पर गिनी जाने वाली है, पर जितनी है, है सचमुच वडे ही मारके की। नाटक के आरंभ में ही हम शक्कतला को एक निष्कलक सौंदर्य के लोक मे अवतीर्ण होती देखते है। वहाँ यह सरल आनंद के साथ अपनी सखियों तथा तरुलतात्रों से मिली-जुली है। उस स्वर्ग मे छिपे-छिपे पाप ने प्रवेश किया और वह सौंदर्भ कीटदृष्ट कुसुम की भाँति विशीर्ण और स्नस्त हो गया। इसके अनंतर लज्जा, संशय, दु'ख, विछेद और श्रनुताप

-आए और सब के अंत में स्फीततर, उन्नततर अमरावती मे चमा, प्रीति और शांति का अवतरण हुआ, बस, शकुंतला नाटक का सार चही है। कालिदास ने शक्कतला के चरित्र का जो वर्गीन किया है वह श्रत्यत ही संचित्त, किंतु पराकोटि का मनोज्ञ तथा भावनासंवलित है। अरएय की आर्जवपूर्ण मृगी की भॉति, तपोवन के निर्भरो की जलधारा के समान पंक के संपर्क में रहने पर भी उन्होंने विना प्रयास ही शकुंतला को अपनी नैसर्गिक निर्व्याज्ञता तथा स्वछता मे शोभायमान होते दिखा दिया है । अपने अनुपम रचनाकौशल से उन्होंने अपनी नायिका को लीला तथा संयम, स्वभाव तथा नियम च्चौर नदी तथा समुद्र के ठीक सगम पर खड़ा कर दिया है। उसके पिता ऋषि और माता अप्सरा है; व्रतसंग से उसका जन्म, और -तपोवन मे उसका भरगपोपण हुत्रा है । तपोवन एक ऐसा म्थान है जहाँ स्वभाव श्रोर तपस्या, सौंदर्य श्रोर संयम का संयोग हुआ है; वहाँ समाज का कृत्रिम विधिविधान नहीं; वहाँ धर्म के नियम विराजमान है। बंधन और अबंधन के संगम पर गतिशील होने ही से शकुंतला नाटक में एक अपूर्व विशेषता आ झलकी है। इसके सुख दु:ख, संयोग श्रीर वियोग, सभी कुछ इन्हीं दोनों के घातप्रतीघात है । कालिदास ने शकुनला को तपोवन का एक र्श्नग बना कर उसके मर्म को बड़ी ही अपूर्वता से विदृत किया है। लता के साथ फूल का जो सबध है, वही सबंध तपोवन श्रीर शक्कंतला का बता कर उन्होंने शकु तला के सरल सीदर्य को कही अधिक मनोरम चना कर प्रस्तुत किया है। तपोवन, मृग, तापस सिखया, ऋपि, आश्रम का ऋजु क्रियाकलाप, इन सब के मध्य में विराजमान हुई तापस चाला और उसके मनमदिर में खिलने वाला प्रेमप्रसून, प्रणयी के द्वारा उसका मर्दन, उस मर्दन में भी शक्ततला का धैर्य, इन मव वातों ने

शक्कंतला के चरित्र को इतना ऋघिक मनोज्ञ तथा मार्मिक बना कर हमारे समुख प्रस्तुत किया है कि कालिदास को उसके चरित्रचित्रण मे कोई बाह्य प्रयास करना ही नहीं पड़ा। उन्होंने व्यापार के कतिपय चमकते हुए बिंदुच्यों मे हो शकुनला के च्यशेष चरित्र को खचित करके रख दिया है; इस काम के लिए उन्हे अपनी जिह्वा से कुछ भी नहीं कहना पड़ा । जिस प्रकार कालिदास ने शकुतला को उसी प्रकार शेक्सभी हार ने मैकवेथ स्त्रीर उसकी मिंदिषी को स्त्रपनी लोकोत्तर प्रतिभा से सजीव वनाकर रंगमच पर ला रखा है । लेडी मैकबेथ के जिस चरित्र को विशद करने के लिए एक उपन्यासकार को अपनी रचना के पृष्ट के पृष्ट रंगने पड़ते उसी को उस लोकोत्तर कलाकार ने इने-गिने घातों से घड कर हमारे संमुख ला खड़ा किया है। इस दृष्टि से यदि हम उस नाटक के प्रथम अक का अनुशोलन करे तो हमे नायक-नायिका की भलाई ख्रौर बुराई को ख्रोर होने वाली सवल प्रवृत्तियों का ऋत्यंत ही परिपूर्ण निद्रान दीख पड़ेगा । मैकवेथ का शरीरिक उत्साह, युद्धचेत्र मे उसका शौर्य, दूसरों का उसमे विश्वास, उसके त्र्यतरात्मा मे नीचता वा तांडव, उसका कल्पनाप्रवण किंतु ऋंघविश्वासी म्वभाव; लेडी मैकवेथ का समार्थ्य, उसका चारित्रिक उत्साह, ऋपने ध्येय में उसकी एकनिष्ठता, अपने पति पर उसका निर्णायक प्रभाव, इन सभी वातों की रूपरेखा हमारे समुख खिच जाती हैं, श्रौर हमें श्रर्नुभव होने लगता है कि हम इन दो टारुए व्यक्तियो के साथ सर्वात्मना ससर्ग मे आ चुके हैं। कितु आकार की दृष्टि से यह आंक कठिनता से ही २४ मुद्रित पृष्ठों का होगा और इसमे लेडी मैकवेथ २५ वार के लगभग बोलती हैं श्रीर मैंकवेथ कोई छव्वीस वार। जब हम किसी नाटक का इस प्रकार विस्तार के साथ विश्लेपण करते हैं तब हमें उसके मार्मिक सौंदर्य का ज्ञान होता है श्रीर तभी हम

इस बात को श्रवगत करते हैं कि कालिदास और शेक्सपीश्रर की लोकोत्तर रचनाओं के बीज किन उपकरणों तथा उपायों में सनिहित हैं।

कहना न होगा कि नाटकीय चरित्रचित्रण के लिए ऋनिवार्य रूप से अपेचित संदोप रूप तत्त्व के विद्यमान होने पर नाट्यकार का ध्यान पात्रों की उन वृत्तियों पर खचित होना स्वाभाविक है, जिन्हे वह मुख्य रूपं से व्यक्त करना चाहता है । फलतः उपन्यास की अपेचा नाटक में कथोपकथन के प्रत्येक शब्द को कहीं अधिक सर्जीव वर्नाना पड़ता है; नाटक की समष्टि को ध्यान में रखते हुए नाटकीय अंगों का विवरण करना होता है, और इन सब बातों के लिए अनपेचिन वार्तालाप को त्याग देना होता है। इस नियम के **अनुसार कि प्रत्येक पात्र का निदर्शन इतना परिपूर्ण होना चा**हिए कि वह उन सभी बातों को पूरा करने में चम हो, जिनकी नाटकीय कथावस्तु को उससे अपेदाा है, यह बात स्वयमेव मान ली जाती है कि एक कलाकार को श्रपने नायक श्रथवा अन्य पात्रों की, केवल उन्हीं वातों को उभारना चाहिए, जो नाटकीय व्यापार पर प्रत्यन्त प्रभाव डालती हों, **ऋौर इसी कारण, जिनका गुप्त रखना, श्रनुपयुक्त हो । ऋौर** नाटकीय श्रिभिनय के लिए सब से अधिक आवश्यक संक्षेप रूप तत्त्व पर ध्यान देते हुए यह बात दीखती भी है सर्वाशेन समुचित । किंतु कभी कभी हम चतुर नाट्यकार को कथावस्तु की आवश्यकता तथा अना-चश्यकता पर ध्यान न देते हुए कंवल चरित्रचित्रण के लिए चरित्र-चित्रण करता हुआ पाते हैं। और जब हम इस दृष्टि से शेक्खपी अर के नाटकों का त्र्यनुशीलन करते हैं तब हमें उनके चरित्रचित्रण मे अनेक म्थलो पर यही वृत्ति काम करती दीख पडती है। उटाहरण के लिए

हैमलेट के चित्रण में ऐसी बहुत सी बाते आती है, जिनका कथावस्तु के साथ किसी प्रकार का भी प्रत्यच सबंध नहीं है।

चतुर नाट्यकार को अपने चरित्रचित्रण में सद्तेप की भी अपेदां इस वात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि उसकी का अभाव प्रतिफलन न होने पावे। हम जानते हैं कि उपन्यास-

**हार स्वतंत्रता के साथ** अपने पात्रों के साथ मिल सकता है, वह उनका इच्छानुसार विश्लेषण कर सकता हैं, वह उनके विचारों, भावनाओं तथा इच्डाओं को हमारे सामने रख सकता है, और अंत में उन सव पर अपना मत प्रकाशन कर सकता है; किंतु ये सभी बाते एक नाट्यकार के लिए निपिद्ध है। अपनी कला को निष्कलक बनाए रखने के उद्देश्व से उसे अपनी रचना से पृथक रहना पड़ता है; श्रीर इस वात में भी नाट्यकार की अपेद्या उपन्यासकार का ही हाथ ऊँचा रहता है, विशेषतया उन प्रसंगों में, जहां कि चरित्र में संकुलता हो श्रीर ध्येय तथा मनोवेगों के सूच्म रूपों का निदर्शन कराना हो । इस वात को ध्यान में रखते हुए जब हम उसके इस अतिरेक के साथ, व्यापार तथा अवकाश के चेत्र मे प्राप्त हुई उसकी उस अनिरुद्ध स्वतंत्रता को मिला देते है, जिसे कभी कभी समालोचक उपन्यास के कलासवंधी दोपों के नाम से पुकारा करते है-अर्थात् उसकी विस्तृत परिधि, उसके संस्थान की अनियंत्रिता, स्वभावतः इसमें प्रतिफलित होने वाली उपन्यासकार की व्यक्तिता—तव हमे ज्ञात होता है कि चिरत्रचित्रण के चेत्र में एक उपन्यासकार को नाट्यकार की अपेचा किननी ऋविक सुविधाए प्राप्त है।

'नाटक मे उसके रचयिता का व्यक्तित्व नहीं प्रतिफलित होना चाहिए' इस वात का यह आशय कदापि नहीं कि नाटक के मूल मे उसके रचियता का र्व्याक्तत्व सुतरां रहता ही नहीं है। ऐसा होने पर तो हम नाटक को साहित्य ही नहीं कह सकते; क्योंकि साहित्य का विवेचन करते समय हम कह आए है कि साहित्य कहाने याली प्रत्येक रचना में उसके रचयिता का व्यक्तित्व अवश्य निहित रहना चाहिए। व्यक्तित्वमुद्रण के अभाव का आशय तो केवल यही है कि जिस प्रकार एक निवधलेखक, विपयिप्रधान कवि आथवा उपन्यासकार का श्रपने पाठकों के साथ तादात्म्य सर्वंध रहता है वैसा सवध एक नाट्यकार का अपने प्रेचकों के साथ नहीं रहता। वैसे तो साहित्य की दृष्टि से नाट्यकार की व्यक्तिता उसकी रचना के मूल मे अनिवार्यरूप से निहित रहती है, क्यों कि आखिरकार कहानी को ढू ढने श्रौर विकसाने वाला नाट्यकार स्वय है, कहानी के किस पच पर कितना और कैसा बल देना चाहिए इस बात का निर्धारक भी वह अपने आप है, कहानी के पात्रों को किस प्रकार कौन से व्यापार मे जोडना है, उन से क्या क्या और कैसे कैसे कराना है यह सब बाते उसकी अपनी वैयक्तिक रुचि पर निर्भर है, पात्रो का बनाना, उन्हें बुलवाना, उन्हें व्यापार में जोडना, उन्हें इष्ट या त्र्यनिष्ट रूप चरम परिणाम पर पहुँचाना भी उसका त्र्रपना काम है। इस प्रकार के व्यक्तित्वसनिधान के क्या क्या और कैसे कैसे परिगाम हो सकते है इस बात को देखना हो तो कालिदास, भवभूति, शेक्षपीत्रर, शॉ, श्रीर गालजवर्दी के नाटको की तुलना कीजिए। व्यक्ति-त्वसनिधान का परिगाम त्रौर भी व्यक्त रूप में देखना हो तो क। लिदास की शकुतला का शेक्सपी अर के टेम्पेस्ट नाटक से सामुख्य कीजिए। जहां दोनों आचार्यो की कला मे महदतर हैं, वहा जीवन के प्रति होने वाले उन दोनों के दृष्टिकोण में भी मौलिक भेट हैं। शकुतला नाटक की नायिका शकुंतला है और टेग्पेस्ट की मिराडा।

-शक्ति और सवलता शक्ततला में भी है और टेम्पेस्ट में भी। किंतुं टेम्पेस्ट में वल के द्वारा विजय है और शक्ततला में मंगल के द्वारा सिद्धि की अवाप्ति। टेम्पेस्ट में असम्पूर्णता में ही समाप्ति है: शकुंतला की समाप्ति सम्पूर्णता में है। टेम्पेस्ट की मिरांडा आर्जव तथा मधुरता की मूर्ति है, पर उस सरलता की प्रतिष्ठा अज्ञता और अनिभज्ञता के ऊपर निर्भर है। शकुंतला की सरलता अपराध में, दु:ख में, अभिज्ञता में, धैर्य में और ज्ञमा में परिपक्त है, वह गंभीर है और स्थायी है।

साहित्य की अन्य विधाओं के समान नाटक पर भी उसके लेखक की मुद्रा छपी रहनी स्वाभाविक है। नाट्यकार के द्वारा रचे गए जगत् की वृत्ति और उसका आकारप्रकार उसके रचयिता की वृत्ति और आकारप्रकार पर निर्भर है। नाट्यकार अपनी कला के उन्मेष के लिए छोटा सा, किंतु फडकता हुआ वायुमंडल प्रस्तुत कर सकता है जैसा कि चेखोब करता है; वह अपनी अर्थसामग्री पर एक प्रकार का दृष्टिकोण आरोपित करके अपने मृल्यामृल्य को ऑक सकता है, जैसा कि शॉ करते हैं; वह एकांततः शब्दसरिण द्वारा अपने संसार की रचना कर सकता है, जैसा कौबेब मे टीख पडता है, वह एकमात्र मनोचैज्ञानिक तथ्यों के विश्लेषण मे व्याप्टत रह सकता है जैसा कि दृत्सन करते हैं; आर्र अंत मे वह शेक्सपीयर के समान अपनी विश्व-मुखी प्रतिभा को नानामुख जगत् के भावभरित निटर्शन मे भी व्याप्टत कर सकता है।

किंतु समरण रहे, नाट्यकार अपनी रचना में अपने व्यक्तित्व को उद्घोषित करने के लिए कदापि नहीं निकलता। अन्य कला-कारों की भॉति उसका लच्य भी अपने मन में निहित हुई विशेष प्रकार की सामग्री को मूर्त रूप में डालना होता है; अपनी कल्पना को भाषा की रूपरेखा में बाँब प्रेचकों के समुख रखना होता है; अपनी हर एक युग के अपने पृथक रहे हैं, प्रत्युत हर नाट्यकार के भी वे अपने निर्धारित ही रहे हैं, तथाति वेषभूषा आदि के द्वारा चरित्रचित्रण करना एक ऐसी प्रथा है, जिसे न तो नाट्यकार ही को भूलना चाहिए और न प्रेचक वर्ग को ही।

श्राकारप्रकार से मिलता हुआ ही चरित्रचित्रण का दूसरा प्रकार वाणी हैं, जिसमें उचारण के साधन शरीर के अत्रयव श्रीर उच्चिरत हुआ शब्दसमुदाय दोनों संमिलित हैं। और यद्यपि हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में वाणी का महत्त्व श्रोता के श्रोत्रों की उत्कटता अथवा सामान्यता पर निर्भर है, तथापि रंगमच पर खड़े हो कर वोलने वाले पात्र की वाणी, उसकी गहनता, गभीरता, विपुलता, आकार, पटल, पात्र नाक से उचारण करता है अथवा गले से, उसकी वाणी स्थूल है अथवा सूदम, ये सब बातें नाट्यकार तथा प्रेत्तकगण दोनों ही के लिए चरित्रचित्रण की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वशाली है।

वाणी की शारीरिक परिधि को छोड़ जब हम उस के उत्पाद्य शब्दजात पर ध्यान देते हैं तब हमारे समुख चरित्रचित्रण के लिए उसकी महत्ता और भी अधिक विपुल बन कर आती है। और यह वात उपन्यास तथा नाटक दोनों के रचित्रताओं पर समानरूप से लागू होती है। दोनों ही अपनी चमता के अनुसार अपने पात्रों को गरिमान्वित, जीवनमयी वाणी प्रदान कर सकते हैं, और हम चाहे तो, पात्र द्वारा उचिरत हुई भाषा से, उसके वाक्यिवन्यास की ऋजुता तथा वक्रता से, उसकी वाणी मे प्रतिफलित होने वाले संस्कृति के माप से, उसकी भाषा की नागरिकता अथवा शाम्यता से, और उसकी वाक्यमाला मे गुथे हुए अलकारों के चमत्कार तथा उसके अभाव से उसके मन तथा संस्कारों की थाह ले सकते हैं। पात्र के द्वारा अपने अथवा दूसरों के विषय में उच्चरित हुई वाणी से कुछ उतर कर उसके चरित्रचित्रण के लिए उसके विषय में प्रकट की गई दूसरे पात्रों की चरित्रचित्रण में समित है। बहुधा हम अपने प्रतिदिन के ज्यवहार में उसी परित्रा से काम लिया करते है। यह उपक्रि

में इसी प्रक्रिया से काम लिया करते है। एक व्यक्ति से मिलने पर उसके विषय में जो हमारी धारणा होती है, उसे हम बहुधा उसके विषय में दूसरों की, समित जान कर ठीक कर लिया करते हैं। यही वात एक नाट्यकार अपने पात्रों के विपय में किया करता है। हम कालिदास की शकुंतला के विषय में उसके आकारप्रकार, उसकी वेषभूषा ऋौर उसकी वाणी से बहुत कुछ जान लेते है। इसके साथ ही हम उसके विषय में बहुत कुछ उसकी सिखयों द्वारा उसके विषय में कही गई बातों से सीखते हैं। इसी प्रकार शेक्सपीयर ने अपने दुर्वोध पात्र हैमलेट को वहुत से प्रत्यत्त तथा अप्रत्यत्त उपायो द्वारा हुमारे सामने विशव वना कर रखने का प्रयत्न किया है। उन सभी उपायों से हम हैमलेट के अगम चरित्र को पहचानने का प्रयत करने हैं, हम उसके विषय में बहुत कुछ होरेशियो, क्वाडियस, गर्टूड श्रीर श्रोफेलिया द्वारा उसके ऊपर की जाने वाली टीकाटिप्पियों से भी सीखते है।

किसी पात्र के चिरित्र को पहचानने के लिए हमे उसके विचारों और मानसिक प्रक्रियाओं से प्रचुर सहायता विचारों के द्वारा मिलती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नाट्यकार वहुधा विदूपक का उपयोग किया करते हैं, जो छाया की मांति नायक के पार्श्व में रहता और नर्मसचित्र के रूप में उसका चित्तरंजन करता और सुखदुःख में सदा उसका साथ देना है। नायकनायिका अपने गुप्ततम भावों को इस पर प्रकट कर देते हैं

अनुभूति को पात्रों पर आरोपित करके उसे मुखरित करना होता है। उसकी सब से बड़ी समम्या इस प्रसंग मे यह है कि वह अपने मन की इस सामग्री को किस प्रकार रंगमच द्वारा, जीती-जागती, प्रेक्षकों तक पहुँचावे।

श्रीर च्यों ही हम अपर सकेत की गई नाट्यकार की उक्त वृत्ति को भलीभॉति हद्गत कर लेते है, त्यों ही हमें इस वात का रहस्य ज्ञात हो जाता है कि क्यो और किस लिए प्रतिदिन के न्यवहार में ऋपने संमुख ऋाने वाले न्यक्तियों ऋौर घटनाः की अपेत्ता हमारा नाट्यकार के द्वारा खडे किए गए व्यक्तियों और घटनाओं के साथ अधिक गहरा परिचय हो जाता है। और सच समको, हम ऋपने गाव में रहने वाली शकुतला को—िजसे हम अतिदिन कई बार अपनी आँखों से देखते है-इतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना कि कालिदास द्वारा शकुतला नाटक में उन्थापित की गई शकुंनला को । उस नाटक को पढ कर और उसका अभिनय देख कर वह सरल, किंतु सुबोध शकुन्तला, हमारी आँखो के आगे चित्रपट पर शतथा मुखरित हो उठती है और हम कालिदास के द्वारा किए गए प्रत्यत्त तथा अप्रत्यत्त उपायों द्वारा उसके मर्म मर्भ को रंगमंच पर विवृत हुआ पाते हैं। इसी प्रकार संभव है स्वय हैमलेट अपनी माता को इतना अच्छी न जानते हो, जितना रोक्सपीथ्रर के नाटक को पढ कर हम उन्हें जान लेते हैं। श्रीर यही वात मैंकवेथ, अभियेलो, इयागो, सीजर आदि के विषय में कही जा सकती है। ं हमारी चर्मचन्न व्यक्तियों के स्थूल शरीर को देखती और हमारी बुद्धि र्जनके अंतरंग को निभालती है, नाटकीय अभिनय में नाटक के पात्र कि की कल्पना के मुलम्मे में से होकर रंगमंच पर नाचने आते हैं; उनकी ऋशेष वृत्तियों के श्रंतर्मुखीन हो जाने के कारण उनका

क्रियाकलाप श्रीर वार्तालाप संचित्र तथा सजीव हो उठता है श्रीर इन वातों के साथ जब नाट्यकार की लोकातिशायिनी कला श्रा मिलती है तब सोने में खुगंध बस जाता हैं, श्रीर मांस के वे पुतले, श्रथीतः पात्र, कुछ श्रनूठे श्रीर श्रटपटे ही रूप में हमारे सामने विराजने लगते है।

श्रपने इन पात्रों के चित्रण म एक नाट्यकार श्रनेक प्रकारों से काम लिया करता है। उन उपायों में सब से पहला चरित्रचित्रगा उयाय है आकृति । किसी पात्र का प्रथम दर्शन ही श्राकृति द्वारा एक त्रानुभवशील प्रेनक को उसके विषय में बहुत-सी वाते जता देता है। त्राकार, प्रकार, संघटन, शरीरमुद्रा, त्राकृति की सुद्रता अथवा विकृति, पात्र की विशालता अथवा दुर्बलता, इनः सभी वातो से एक पात्र के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है, ऋौर उसके पहले ही दर्शन से हमारे मन मे उसके प्रति श्राकर्पण अथवा घृणा वुद्धि उद्वुद्ध हो जाती है। उसके नाक की वनावट, उसकी चाँखों की म्फीतता, उमका केशवेश, उसकी द्तपंक्ति श्रीर मुखमुद्रा, उसके हाथों का श्राकारप्रकार, उनका उत्थान श्रीर पतन, इन सभी वातों से उसके चरित्र का थोड़ा वहुत पता चल जाता है, और शरीर ही का एक भाग समको उसकी वेषसूषा को। उसके वस्त्रों की शुभ्रता अथवा अम्बद्धता, वेषविषयक उसकी बहुव्ययिता ष्प्रथवा मितव्ययिता; वस्त्रधारण के विषय में उसकी सावधानी श्रथवा-श्रसावधानी, इन सब बातों का प्रेचक के मन पर बलात एक प्रभाव-पड़ता है, जो बहुत काल नक बैसा का बैसा श्रट्ट बना रहता है।

एक चतुर नाट्यकार, चरित्रचित्रण के इस सब से ऋधिक सरल श्रीर प्रत्यच उपाय में बहुत काम निकाला करना है। श्रीर यद्यपि आकारप्रकार के द्वारा किए जाने वाले चरित्रचित्रण के रूप न केवल अवाप्ति में वह कहां तक व्यवसायात्मक बुद्धि से काम लेता है, उम पात्र के चरित्र को प्रकाशित करने में बहुत अधिक सहायक होती है।

पात्र को व्यापार द्वारा प्रदर्शित करते हुए (exhibiting character through action) जो विशेष समस्या एक नाट्यकार के संमुख आती है, वह है पात्र और व्यापार में एक निर्धारित संबंध-स्थापन। हो सकता है कि कोई पात्र विशेष रूप से रुचिर अथवा कुरूप हो, के ई व्यापार सौम्य, भयानक, अथवा हास्यजनक हो; किंतु जब तक पात्र श्रौर व्यापार के मध्य सामंजस्य का स्थापन करने वाला सबध नहीं उद्भावित किया जायगा तब तक रचना की संभाव्यता तथा विश्वासजनकता अधकचरी रहेगी और नाटक की सफलता और उसकी ऋजुना नष्ट होती जायगी । पात्र तथा व्यापार के मध्य सामंजस्यस्थापन की समस्या पर इमे नाटकीय ध्येय को ध्यान में रख कर हाथ डालना चाहिए । सामं जस्यस्थापना के मूल मे काम करने वाली वात यह है कि रंगमंच पर घटित होने वाली महान् अथवा सामान्य समो प्रकार की घटनाओं के लिए पर्याप्त कारण और पर्याप्त ध्येय विद्यमान होना चाहिए। कोई भी व्यापार ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी पात्रों की प्रकृति; उनके आश्य और उनके हद्देश्यों की र्राष्ट्र से पूरी पूरी व्याख्या न की जा सके। संचेप में पात्रों का व्यापार उनकी मनोवृत्ति से प्रस्त होना चाहिए । इसका यह श्राशय नहीं है कि सभी व्यापारों की उत्पत्ति पात्रों की विवेचनात्मक चुद्धि से होनी चाहिए, ऐसा कहना मनोविज्ञान का निराद्र करना होगा। पात्रों श्रीर उनके व्यापार के मध्य होने वाले सामंजस्य का आशय यही है कि पात्रों द्वारा किए गए अशेष कियाकलाप का ञ्याख्यान उनकी मनोवृत्ति, उनके मनोवेग, भावना, सहजाववीध,

श्रभिलाषा, विवेचनात्मक बुद्धि तथा विचारो को ध्यान में रखः कर समव होना चाहिए।

कहना न होगा कि चरित्र और व्यापार में सामर्जस्य स्थापित करने वाले कतिपय तत्त्वों मे प्र-योज-अन प्रधान पात्र श्रीर न्यापार तत्त्व है। किसी नाटक का प्रयोजन उसके अपने में साम जस्य स्वरूप पर निर्भर है। स्वभावतः करुणाजनक नाटकों उत्पन्नकरने वाला में, जिनमें जीवन के उत्कट मनोवेगों का पारस्परिक संघर्ष प्रदर्शित किया जाता है, उन सामान्य कोटि के नाटको की अपेद्या, जिनमे जीवन के साधारण तत्त्वों का प्रतिनिधान किया जाता है, प्रयोजन कही अधिक गंभीर तथा उदात्त कोटि का होना वांछनीय है। इस तत्त्व के अनुसार हमे ऐसे नाटकों की अवधीरणा करने का पूर्ण अधिकार है जिनमे किसी उटात्त प्रयोजन को दृष्टि से रखे विना ही जीवनपरिवर्तन श्रौर जीवनहरण की घटनाओं को घटाया गया हो, जिनमे छोटे सं उद्देश्य से जीवन के गभीर ममों को उत्ताडित किया गया हो। मनोविज्ञान की इस उपेचा के कार्ण ही बड़े बड़े करणाजनक नाटक थोथे रुधिराक्त नाटकों में वंटल जाते है। इसी प्रकार एक मुखात नाटक की गभीरता भी उसके प्रयोजन की गंभीरता तथा उदात्तना पर निर्भर है; श्रोर इसी लिए विश्व के प्रमुख सुखांत नाटकों मे पात्रों तथा उनके व्यापार को एक दुसरे का तुल्यभार बनाने का प्रयत्न किया गया है। शेक्मपीयर के उन रोमांटिक नाटकों मे, जो श्रपने हीं एऊ श्रनुठे जगत् मे विघटित होते हैं, हम किसी प्रकार के निर्घारित प्रयोजन की जिज्ञासा नहीं करते। छोटे छोटे प्रह्सनों में तो एक सामान्य सी वात भी नाटकीय वस्तु का मयोजन वन सकती है।

श्रीर इस प्रकार हम उनके निभृत मनोवेगों को जान कर उनके चिरत्र के विषय मे अपना मत निर्धारण कर लेते है।

कभी कभी पात्र अपने सन की निमृत भावनाओं को किसी और को न सुना उन्हें अपने आपे पर प्रकट किया करते हैं। स्वगत की यह प्रथा करुण्रस्जनक नाटकों में इतनी नहीं बरती जाती जितनी कि सुखांत नाटकों में जहां नायकनायिका अपने चिरत्र तथा अतरात्मा में होने वाले विरोध अथवा विश्रह का, उत्साह तथा भीरुता के सांमुख्य का, और उद्घोपित आशय की निष्पापता तथा वास्तविक अभिप्राय की असूया का प्रातीप्य दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं।

चरित्रचित्रण को दृष्टि से आत्मभाषण का बडा महत्त्व है।

श्रात्मभाषण के को श्रपने ही शब्दों में मुखरित करता हैं, श्रपंनी विचरित्रचित्रण व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक सामग्री को विषय का रूप देकर उसकी विवेचना करता है। हम जानते हैं कि हमारे श्रातरिक जीवन में एक वह श्रनुभूति भी होती है, जिसकी चेतना के प्रवाह में पर्यवेच्हण, निरीच्हण, श्रमुभव, मनोवेग और विचार सभी का संकलन रहता है। श्रात्मभाषण के द्वारा एक नाट्यकार पात्रों की इस श्रमुभूति को व्याप्त करता श्रीर श्रमिव्यक्त करता है।

जब नाट्यकारों का ध्यान चिरत्रचित्रण के इस उपाय की श्रोर गया उनकी दृष्टि में उसका उपयोग श्रोर महत्त्व विशद हो गया। श्रात्मभाषण चरित्रचित्रण का एक ऐमा उपाय है, जिसके द्वारा हम प्रत्यत्त रूप से पात्र के श्रपने तथा अन्य वर्ग के विषय में निर्धारित किए विचारों को, उसके द्वारा किए गए श्रतीत व्यापार के महत्त्व को, श्रीर भविष्य में उसके द्वारा की जाने वाली व्यापारशृंखला को जान लेते हैं। इसके द्वारा हम पात्र की अंतस्तली मे इतना गहरा पैठ जाते हैं जितना कि एक नाटककार के लिए अभीष्ट तथा चम्य है । ग्रीक दु:खांत नाटकों में तो इसका उपयोग प्रस्तावना कें स्थान में भी होता था और इसके द्वारा प्रेचक वर्ग को यह बता कर कि आज कौन सा नाटक खेला जायगा; उसमें प्रधान व्यापार कौन सा होगा, उनके साथ रससंवंध स्थापित किया जाता था । शेक्डपीग्रर के नाटकों में त्रात्म-भाषण का प्रचुर प्रयोग हुआ है और वह उपयोग या तो मनोवेग-संवधी चरम कोटि के प्रदर्शन के लिए, अथवा आने वाले महत्त्वशाली साहस कृत्य पर आरूड होने से पहले उसको पूर्ण करने वाले साधन त्रादि के उतार-चढ़ाव पर सिंहावलोकन करने के उद्देश्य से किया गया है। हैमलेट ने अपने प्रख्यात आत्मभाषण दु वी ऑर नॉट दु वी दैट इज़ द केश्चन में आत्मघात के उतार-चढ़ाव की आँका है, तो राजा के प्रार्थना करते समय उच्चरित हुए आत्मभाषण मे उन्होंने यह देखा है कि क्या उनके उस समय राजहत्या करने से उनके उद्देश्य की सिद्धि हागी श्रथवा नहीं । कुछ श्रात्मभाषणों में हैमलेट ने श्रपनी श्रंतरात्मा की रहस्मय नानामुख गति पर विचार किया है, श्रौर इन सभी आतमभापणों से हमे उनके संकुल चरित्र को सममने में प्रचुर सहायता प्राप्त होती है।

क्यों कि नाटक का सार ही व्यापार का प्रतिनिधान करना है,

इस लिए नाटक में चरित्रचित्रण का एक साधन

पात्रों का व्यापार भी है। श्रीर जैसा कि वास्तिवक

जीवन में, वैसा ही नाटक में भी, यह वात, कि एक

पुरूप किसी काम को करता है या नहीं करता, करता है तो कैसे करता
है, श्रापत् में उसकी चेष्टा किस प्रकार की होती हैं, श्रपने ध्येय की

ही पाप, पतन ही पतन, श्रौर विनाश ही विनाश मुँह वाए खड़े दीखते हैं; वह श्रात्मघात कर लेती है श्रौर उसका श्रात्मघात किसी सीमा तक न्याय्य कहा जा सकता है। इसके विपरीत पौला टैक्वेरे का, एलीन द्वारा श्रपने प्रेम का प्रत्याख्यान किए जाने पर, श्रात्मघात कर लेना निष्प्रयोजन तथा निराधार दीख पड़ना है।

इसी तत्त्व के आधार पर हम कहेंगे कि भवभूति ने अपने उत्तर-रामचित नाटक में दुर्मुख के सीताविषयक लोकापवाद के घोषित करने पर, राम के हाथों गिर्मिणी सीता को वन में पठा कर अपने नाटक के प्रमुख नाटकीय आधार सीतावनवास को निर्मूल बना डाला है। हम नहीं समभते कि किस प्रकार श्रीराम जैसे विचारशील राजा सामान्य पुरुष के सामान्य सी बात कहने पर उसकी जॉच-परताल किए बिना ही, अपनी गिर्मिणी प्राणिप्रया को, विना कुछ कहें सुने और विना छछ विचारे, वन में पठा सकते हैं। यदि भवभूति को सीतावनवास ही अपने नाटक का आधार बनाना था तो उन्हें उसके लिए किसी विशिष्टतर कारण की उद्भावना करनी चाहिए थी; और उस कारण को उद्भूत करके राम के मन में कर्तव्य तथा प्रेम का तुमुल संघर्ष दिखाना था। भवभूति ने दोनों कामों में से एक भी न करके अपनी नाटकीय कला को सदा के लिए पंगु बना डाला है।

चरित्रचित्रण को गरिमान्वित बनाने के लिए उसमें संवादिता,
परिपूर्णता, प्रकाशकता, सारवत्ता तथा दर्शनीयता
चरित्रचित्रण
को गरिना
को गरिना
समान सामान्य हो अथवा हैमलेट के समान सकुल,

चाहे वह साधारण हो अथवा असाधारण, उस के चिन्नण में संवादिता तथा बुद्धिगम्यता होनी आवश्यक हैं। उस के गौण अंशों तथा न्यापारों का उसकी समष्टि तथा उसके प्रमुख न्यापार के साथ सामंजस्य होना चाहिए। चरित्रचित्रण की गरिमा उसकी परिपूर्णतां पर भी निर्भर है। चरित्रचित्रण को नाटक से पढ़ कर अथवा उसे रगमच पर उघडता हुआ देख कर हमे प्रतीत होना चाहिए कि हम उसं तीन परिमाणों मे-अर्थात् विचार, वाणी और व्यापार इन के भीतर—उद्घटित होता देख रहे हैं। वे पात्र, जिनका विवरण ऊपर कहे नीन परिमाणों मे से दो या एक परिमाण मे किया जाना है, विशद तथा परिमेय भले ही संपन्त हो जॉय; उनमे सजीवता और गतिमत्ता नही श्रा पाती। उदात्त पात्रो में प्रकाशकता का होना भी बांछनीय हैं, जिसका आशय यह है कि वे चाहे थोड़ा ही बोले, कितु जो कुछ बोले वह उन के हृदय से निकला होना चाहिए, श्रौर श्रोचित्य, श्रभिव्यंजकता, प्रकाशकता चादि गुणों से चर्लकृत होना चाहिए। वाम्तव मे एक प्रकाशकतासंपन्न पात्र की वाग्गी में इस प्रकार की गूँज होनी चाहिए जो उसकी अपनी हो और जो और किसी भी पात्र के कठ में न मिल सके। पात्र में, चाहे वह प्रधान हो अथवा गौएा, दर्शनीयता भी अपेत्तित है। इसका यह आशय नहीं है कि हम उस की ऊँचाई, मोटाई तथा गोलाई आदि कं द्वारा उसे भॉप सके। इसका र्याभप्राय केवल इतना है कि हमे उस पात्र के विपय में उसके आकारप्रकार, उसकी मुद्रा, भावभैगी, ईहा श्रौर इंगित श्रादि का श्राभास होना चाहिए। किंतु संभवत: चरित्रचित्रण की गरिमा का इन से भी बड़ा निर्णायक तस्य पात्र की सारवत्ता है। कलाकार की किमी अनुठी ही कल्पना, पर्यवेचण, निर्माण्यक्ति, नथा कलाकारिता के गर्भ में से ऐसे सजीव पात्रों की प्रसृति हुआ करती है। एसा पात्र, चाहे वह कलह्कारी हो अथवा पोच. चाहे वह प्रतिभा का पुतला हो अथवा कोरा आतनायी, वह जो कुछ भी हो, उसके लिए मनम्बी श्रीर ऊर्जस्वी होना श्रावश्यक है। नाटकीय कला का सबसे बड़ा रहस्य इसी बात में है;

प्रयोजन को सफल बनाने के लिए जिन बातों की आवश्यकता हैं वे हैं औचित्य, पर्याप्ति; संवादिता।

कहना नं होगा कि नार्टकीय च्यापार के लिए आवश्यक है कि वह, जिन पात्रों से उसकी प्रस्ति हुई है, उनके अनुरूप प्रतीत होना चाहिए। शकुंतला में प्रस्त होने वाले अशेष व्यापार उसके अनुरूल होने चाहिए और मिरांडा तथा क्रियोपेटा से प्रसृत होने वाली व्यापारधारा उनके अनुरूप होनी चाहिए। एक राजा को, चाहे वह कितना भी ओहा तथा छदम्मी क्यों न हो, कभी न कभी राजा के अनुरूप उत्साह वाला होना चाहिए, कभी न कभी उससे धीर तथा उदात्त कार्यधारा की प्रसृति होनी चाहिए। वस्तुतः पात्र और व्यापार एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाकारिता के द्वारा सबद्ध है। जिस प्रकार व्यापार के अतिरिक्त और किसी उपाय द्वारा किए गए चरित्र-चित्रण से व्यापार के प्रयोजन पर प्रकाश पड़ता है उसी प्रकार स्वयं व्यापार भी पात्र के ऊपर संभवत: और सब उपायों की अपेना अधिक प्रकाश डालने गाला है।

प्रयोजन की सफलता के लिए औचित्य की अपेक्षा भी पर्याप्तता की अधिक आवश्यकता है। एक नाट्यकार के लिए यह काम सहज है कि वह पात्रों के अनुरूप व्यापार की, और व्यापार के अनुरूप पात्रों की सद्भावना कर ले, किंतु उसके लिए प्रेचकवर्ग के मन में इस वात का विश्वास जमा देना इतना सहज नहीं है कि रगमंच पर प्रदर्शित किए गए व्यापार का उसके द्वारा दिखाया गया प्रयोजन पर्याप्त है। और नाटक की वह कडी, जिससे कि प्रयोजन की पर्याप्तता परखी जाती है, करुगाजनक नाटक में नायक अथवा नायिका के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या है। दुखात नाटक रचने वालों में से बहुतों ने अपने पह्मवग्राहि मनोविज्ञान के आवार पर सामान्य वातों के लिए

अपने नायक अथवा नायिका को आत्मघात के अध तमस् में धकेल ंदिया है। इस प्रकार का आत्मघात, जिसका प्रभव नायक अथवा नायिका के स्वभाव का चिड्चिडापन है, रोमांटिक ट्रेजेडी अथवा भावों को गुदगुदाने वाले सामान्य नाटकों में तो किसो सीमा तक सह है भी, किंतु मार्मिक जीवन का निरूपण करने वाले उदात्त करुणा-जनक नाटकों में इसके लिए स्थान नहीं है । प्रथम कोटि के करुणा-जनक नाटकों को जाने दीजिए, उत्कृष्ट कोटि के सुखात नाटकों मे भी इस प्रकार के आत्मघात की उद्भावना नहीं की जाती। और यही कारण है कि कालिदास की सौम्य शकुन्तला, दुष्यंत के द्वारा भरी सभा में प्रत्याख्यात होने पर भी, आत्महत्या करना तो दूर रहा, फिर बन तक को न लौटती हुई, कर्मचेत्र मे ही जीवन यापन करना श्रेयस्कर सममती है, और इसके अनुसार वह उदात्त संयम तथा प्रशात कर्भ-एयता के पावन संगम पर ही शांतिलाभ करती है। इसके विपरीत हमें इब्सन के हेड्डा गेव्लर और सर आर्थर पिनेरों के दि सेकंड मिसेज टैंकेरे मे आत्मघात का एक निद्रीन मिलता है। दोनों ही नाटकों में आत्मघान के द्वारा नाटक का जवनिकापतन कराया गया है, किंतु जहाँ इन्सन के द्वारा कराया गया त्रात्मघात नाटकीय दृष्टि से न्याय कहा जा सकता है, वहाँ सर ब्रार्थर द्वारा कराया गया आत्मघात एकमात्र थियेटर की दृष्टि से रोचक माना जा सकता है। पहला मनोविज्ञान के अनुकृल सपन्न हुत्रा है, दूसरे मे वह बात नहीं त्राने पाई। इब्दन के पात्र तथा परिस्थिति का अभूतपूर्व संकलन सपन्न करके हेड्डा के आत्म-घात को हमारे लिए न्यायसंगत बना दिया है । हेड्डा एक भावदुष्ट प्रलयकर प्राणी है; उसे पता चलता है कि उसका जीवन उसकी रोग-भरित कल्पना से उद्भावित की गई परिस्थिति मे श्रयसंभव है; वह अपने हाथों विद्याए काँटों में स्वयं फॅस गई है; भविष्य में उसे पाप

नाटकीय कथोपकथन के उपयोगों में सब से प्रमुख है कथावस्तु को गतिमान् बना कर अग्रेसर करना। कथोपकथन आपने इस काम को अनेक प्रकार से पूरा उपयोग कर सकता है। इन सब प्रकारों में दो प्रमुख हैं: पहला, रंगमंच पर दिखाए जाने वाले व्यापार का सहकारी बन कर; दूसरा रंगमंच से अलग होने वाले व्यापार का सुचक बन कर।

रगमंच पर उघडने वाले व्यापार मे कथोपकथन द्वारा विश्वसन नीयता आ जाती है, और यदि कहीं नाटक को देखने वाले पेन्नक वर्ग कुत्र तार्किक भी हुए तो स्वभावतः उनको रुचि पात्रों के व्यापार मं केद्रित न हो, उस व्यापार का उन पात्रों की दृष्टि में क्या त्राशय है, इस बात में, श्रर्थात् व्यापार की बाह्यता सं हट कर उसकी आंतरिकता पर केंद्रित होगो, ऋौर इस दृष्टि से देखने पर, यह बात, कि पात्रों के वर्गविशेष के त्रास्पद तथा उत्कर्प में किचित् भी परिवर्तन त्रा जाने पर उनके मन मे विचारों श्रीर मनोभावों का कैसा सकुल उमड पडता है, इतनी ही ऋधिक रुचिकर बन जाती है जितने कि बड़े बड़े राजाओं के तुमुल संग्राम । प्रथम कोटि के मनोवैज्ञानिक नाटकों के कथोपकथन का विश्लेषण करके देखने पर ज्ञात होगा कि उनके कथोपकथन की रुचिरता तथा गरिमा का सब से वडा उपकरण हैं उनके द्वारा उद्भावित होने वाला, रगमच पर दिखाई गई अथवा न दिखाई गई घटनाओं के प्रत्युत्तर मे उठने वाली मनोवैज्ञानिक दशाओं का श्रविछिन्न पारंपर्य ।

रगमंच पर न दिखाए जाने वाले ज्यापार की प्रेचकों तक सूचना पहुँचाने में तो कथोपकथन की उपयोगिता ज्यक्त ही हैं। यह ज्यापार भी दो प्रकार का है: पहला ज्यापार, जिसकी यृत्ति दूसरी वार्तों का ज्याख्यान करना है; दूसरा वह व्यापार जो पहले से प्रवाहित की गई कथावस्तु के विकास के लिए आवश्यक तो है, कितु जिसका किसी कारण रंगमंच पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। नाटक के आरंभ होने से पहले होने वाली घटलाओं को प्रेन्नकों तक पहुँचाने का प्रमुख साधन ही कथोपकथन है।

रगमच पर न दिखाए जाने वाने व्यापार को प्रेन्नकों तक पहुँचाने की कला जितनो ग्रीक आचार्यों के हाथों परिष्कृत तथा उपयोगिनी संपन्न हुई है उतनी नाटकीय साहित्य के किसी भी दूसरे युग मे नहीं हो पाई। उम्र हिसा के व्यापारों को रगमच पर न दिखाने की यीक आस्था के कारण चाहे जो भी हों, उनकी इस सरिण ने इस प्रकार की घटनात्रों को प्रेत्तकों तक पहुचाने के उद्देश्य से नाटक मे द्तप्रवेश की वह प्रथा चलाई जो आगे चलकर बहुत ही उपयोगिनी तथा बलवान् सपन्न हुई । इस विषय मे उनकी सफलता का एक उपकरण यह भी है कि उन्होंने नाटकीय कथोपकथन का प्रवेश उस प्रसंग पर कराया होता है, जब कि पात्र श्रीर प्रेचक दोनों ही वर्णित किए जाने वाले व्यापार के प्रति उत्सुकमना होते हैं; क्योंकि हम जानते है कि प्रेचकवर्ग, जिस व्यापार ऋथवा व्यापारपरपरा में उनकी उत्सुकता और रुचि उत्कट हो चुकी है, उसके विषय में किए जाने वाले वर्णन को, चाहे वह कितना भी विस्तृत क्यों न हो, सुनने के लिए धीर बने रहते है।

हमने अभी कहा था कि नाटकीय कथोपकथन की उपयोगिनी
तथा अनुपयोगियी के दो वृत्तियाँ होती है। जहाँ
अनुपयोगी
कथोपकथन
है, चरित्रचित्रण होता है, विधान का वर्णन होता है,
चहाँ इसकी दूसरी विधा प्रत्यच्तः इनमें से कोई काम न करती हुई

क्योंकि इस में नाट्यकार परमातमा के समान विधाता बन जाता है; राव्दों की तरत सामग्रो में से वह ऐसे घन प्राणी उत्पन्न करता है जो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक वास्तविक होते हैं, जो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक दर्जस्वी होते हैं और जिनसे हम इतने अधिक परिचित हो जाते हैं, जितने स्वयं उनके रचने वाले नाट्यकार से नहीं।

## कथोपकथन

कथावस्तु, जिसके द्वारा हम पात्र को व्यापार में देखते है, पात्रों की रूपरेखा को ही व्यक्त कर सकना है, श्रीर इस काम को भलीभाँति पूरा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि इसकी रूप-रेखाएँ उभरी हुई हों ऋौर यह स्वय गतिमत्ता से सजीव हो; इसकी गभीर परिस्थितिया ऐसी उघडी हुई हों कि उनके आशय को विपरीत सममना असंभव हो, श्रौर श्रत में उसके पात्र श्रपेचाकृत विपुत्तता तथा ऋजुता मे उपेत हों। कितु चरित्रचित्रण के विस्तार के लिए श्रौर पात्रों के विचार, प्रयोजन, तथा मनोवेगों की उत्पत्ति, बृद्धि, तथा परिणाम के संप्रदर्शन के लिए हमे व्यापार पर से ऋाँख हटा कर, उसके साथ साथ चलने वाले पात्रों के कथोपकथन पर ध्यान देना होगा, जिसकी गरिमा उन नाटकों में और भी अधिक विषुल हो जाती हैं, जिनका प्रत्यत्त संवध मनो-विज्ञान से है ऋौर जिनकी कथावस्तु का सवध व्यापार की ऋंतस्तली में पैठी हुई त्रांतरिक शक्तियों से है, न कि उन वाह्य घटनात्रों से, जिनके रूप में वे अपने आप को प्रवाहित करती है। और इस दृष्टि से देखने पर कथोपकथन व्यापार का एक आवश्यक सहचर ही नहीं, अपि तु उनका एक मार्मिक अग बन जाता है और वार्तालाप के माध्यम म उघडने वाली कथा का, इसके द्वारा पद पद पर विवरण होता है।

कहना न होगा कि वार्तालाप के समान कथोपकथन की भी दो वृत्तियाँ हैं: एक उपयोगिनी और दूसरी अनुपयोगिनी। उपयोगी कथोपकथन वह है जो कथावस्तु को गतिमान बनाता, पात्रों के विचार, मनोवेग तथा उनके मार्मिक स्तरों को विवृत करता और विधान का वर्णन करता है। दूसरी ओर अनुपयोगी कथोपकथन अपनी कवीय उदात्तता तथा काल्पनिक विशदता से अथवा अपनी उपहासकता आदि वृत्तियों से हमारी रुचि को प्ररोचित करता है।

सामान्य वार्तालाप श्रौर नाटकीय कथोपकथन में मौलिक भेद यह है कि जहाँ सामान्य वार्तालाप उखड़ा-पुखड़ा, निरुद्देश्य, विषय से विषयातर पर भटकने वाला होता है, वहाँ नाटकीय कथोपकथन पर नाटक के उस दृश्यविशेष का—जिमका कि कथोपकथन एक श्रश है—

नियंत्रण रहता है; यह कथावस्तु को गतिमान बना कर सामान्य वार्तालाप परिणाम की श्रोर श्रग्रसर करता है; कभी कभी तथा कथोपकथन यह प्रधान श्रथवा गौण पात्रों की विशिष्ट मनो-

में श्रांतर वृत्तियों को उवाड़ कर प्रेत्तकों के संमुख रखता है श्रीर कलाकारिता की दृष्टि से चरम परिपाक को पहुँचा हुआ कथोप-कथन तो इन सब कामों को एक साथ पूरा करता है। कथोपकथन के इन नपे-तुले उपयोगों को ध्यान में रखते हुए एक नाट्यकार को इस बात का श्रीधकार नहीं रह जाता कि वह चमत्कार, अनूटेपन अथवा सौष्ठव के आवेग में आ, नाटकीय वायुमंडल की आवश्यकताओं को भुला, अपने कथोपकथन के निर्धंक टीपने में बह जाय। उसे अपने कथोपकथन को काट-छाँट कर, माँज-पूछ कर, सीधा खड़ा करना होगा; और परिष्कार की इस प्रक्रिया में से गुजरता हुआ उसका कथोपकथन स्वयमें सोदेश्य, सनिर्देश तथा सुयोग्य संपन्न हो जायगा।

भी अपने आपे में ही नितांत रुचिकर होती है। किंतु जहाँ कथोप-कथन की पहली विधा में, कथा ख्रौर व्यापार के साथ उसका प्रत्यज्ञ संबंध होने के कारण नाटक को ऋजु मार्ग से इधर उधर भटकने का भय कम रहता है, वहाँ उसकी दूसरी विधा मे, व्यापार आदि के साथ उसका प्रत्यत्त सर्वध न होने के कारण यह भय वरावर बना रहता है। किंतु इस प्रकार की त्राशकाएँ रहने पर भी गभीर तथा सामान्य दोनों ही प्रकार के नाटकों में इस कोटि के कथोपकथन का स्वछंद त्रयोग होता आया है। सामान्य कोटि के नाटकों मे तो इसका प्रयोग पराकाष्ठा को पहुँच गया है; श्रौर इस दृष्टि से विचार करने पर भवभूति तक के नाटकों मे इस कोटि के कथोपकथन का आवश्यकता से श्रधिक उपयोग हमे श्रखरने सा लगता हैं। इतना ही नहीं, शेक्सपीऋर तक के नाटक हमें इस दोष से स्वतंत्र नहीं दीख पड़ते। श्रीर जब हम इस दृष्टि से उनकी श्रमर रचना हैमलेट का श्रनुशीलन करते है, तब हमे उसके चतुर्थ दृश्य में श्राने वाला वह सारे का सारा प्रकरण, जिसमे मद्यपान की जातीय प्रथा का ऋनावश्यक प्रसार किया गया है, नीरस तथा दोषावह प्रतीत होने लगता है। श्रीर यदि करुणा-जनक जैसे गंभीर नाटकों मे भी इस कोटि के कथोपकथन का इस सीमा तक अभिनंदन किया जा सकता है, तो सुखांत नाटकों अथवा प्रहसनों के विषय मे-जिनका प्रमुख लच्य ही प्रेचकों का मनोविनोंद करना है-कहना ही क्या। यहां तो जिस किसी वात से भी प्रेचकों का चित्तरंजन सभव हो उसका प्रवेश कराया जा सकता है। वस्तुतः एक नाट्यकार के लिए यह वांत्रनीय है कि वह, चाहे उसका कथोपथन उपयोगी हो ऋथवा अनुपयोगी, उसे हर प्रकार से चित्तरंजक बनावे; काट-ब्रॉट कर मनोरंजक तथ्यों द्वारा उसे ऐसा सुपड वनावे कि वह, कथा को अग्रसर बनाने आदि, जो उसके प्रत्यच लच्य हैं, उन्हें पूरा

करता हुआ, स्वयं अपने आपे मे भी एक रमणीय तथा चमत्कारी वाक्यवर्ग बन जाय।

यहाँ पर इस समस्या के विस्तार मे जाने की त्रावश्यकता नहीं है कि संसार के उत्कृष्ट नाटक, चाहे वे करुणाजनक हों पद्मवध श्रथवा सुखांत-किस लिए सदियो तक पद्म में लिखे कथोपकथन जाते रहे हैं। चाहे यह काम नाटकीय अभिनय को, दृश्यमान जीवन की सामान्य परिधि से पृथक करके उसे आदुर्श के चेत्र में पहुँचाने के लिए किया गया हो, ऋथवा नाटकीय वस्तु को कल्पनामरित त्रावृत्तिमयी भाषा के चित्रपट पर खचित करके उसमे रुचिरतासपादन के लिए, इसमें संदेह नहीं है कि पद्यबंधन की प्रथा का आदि काल से ही नाटकीय कला के साथ संबंध रहता आया है। श्रीर यह वात तो बहुत पीछे जाकर हाल ही हुई है कि नाट्यकारो ने कम से कम करुणाजनक गुंभीर नाटकों मे पद्य का प्रत्याख्यान करके गद्य का त्राश्रय लिया है। फलत पद्यबद्ध नाटकीय कथोपकथन पर भी ऐतिहासिक विकास की वे सभी बाते घटनी स्वाभाविक है जिनका हम सामान्य कविता के विपय में पहले ऋनुशीलन कर चुके हैं। ऋौर यह एक साहित्य के चेत्र में सचमुच बंडे ही आश्चर्य की बात है कि नाट्य-कारों ने अपने कथोपकथन को पद्य में खड़ा करते हुए भी उसे नाटकीय श्रभिनय के प्रतिफलन श्रीर श्रप्रसारण में इतने सूदम तथा व्यापक क्षप से समर्थ वनाया है कि उसने कलाकार के संकेत के अनुसार पात्रों की मूद्मतम मनोवृत्तियों, गुप्ततम ईहात्रों तथा चपलतम भावभगियों .पर मनचाहा प्रकाश डाला है। वस्तुत: किसी भी साहित्य का सुवर्ण-युग वहीं माना गया है, जब कि उस साहित्य के सब से उत्कृष्ट नाट्यकार, साथ ही, उत्कृप्टतम कवि भी हुए हैं।

नाटकीय किवता में उन सब आकर्पणों के साथ साथ, जो एक

किवता में स्वभावतः होते हैं, वे सब श्रांतिरक्त विशेषताएँ भी होती है, जो नाटकीय तत्त्व के संनिधान द्वारा हमारे कथन में निसर्गतः श्रा जाया करती है। फलतः किसी भी साहित्य के सुवर्णायुगीन नाटकीय किव की रचनाश्रों का विस्तृत विवेचन नाटकीय किवता के मार्सिक निदर्शन के लिए श्रावश्यक हुश्रा करता है; श्रीर उसमें नाटकीय तत्त्वों के साथ साथ किवता के रीति, छंद, तथा चमत्कार श्रादि सब उपकरणों को एक साथ मिला कर नाटकीय किवता का सौण्ठव परखना होता है।

यहा पर इस विषय की विवेचना करना ऋप्रासिंगक होगा कि नाटकीय चेत्र में कब और किन कारणों से पद्य का गद्यबद्ध प्रत्याख्यान करके गद्य का सूत्रपात किया गया । इस कथोपमथन वात के कारणो पर हम ने गद्य के प्रकरण में प्रकाश डाला है; पाठकों को उसे वहीं देखना चाहिए। आरंभ मे, नाटकों के वे प्रकरण-जिनमे नाट्यकार ने अंतमुँखीन हो जीवन की तलैंटी मे पैंठ, वहां के भावरूप रत्नों को भाषा के प्रच्छदपट पर जड़ा है, अनायास ही पर्यों में मुखरित हुए है, इसके विपरीत वे प्रकरण जिनमे उसने जीवन की सतह के सामान्य भावों को टटोला है, अपेक्षाकृत न्यूनरस वाले होने के कारण गद्य की सरणि में खड़े हुए हैं । शनैः शनैः प्राचीन जीवन के आधुनिक जीवन मे परिवर्तित होने पर, और उसके साथ ही विगत साहित्य के प्रचलित साहित्य के रूप में बदल जाने पर, नाटकीय कविता का स्थान भी नाटकीय गद्य ने ले लिया; आगे चल कर जिसका परिपाक आधुनिक नाट्यकारों के उन नाटकों से हुआ, जिनसे कविता का नाम नहीं है और अशेष नाटक की परिनिष्ठा गद्य ही में संपन्न हुई है। कहना न होगा कि इस परिवर्तन के छारा जहां

नाटक के, कविता की कल्पनामरित कुक्षि से दूर हो जाने के करण उसके आकर्षण में न्यूनता हुई, वहां वह गद्य मे परिनिष्ठित होने के कारण पहले की अपेक्षा, जीवन के कहीं अधिक समीप का गया; और हम पहलेही देख चुके हैं कि जीवन का अतिनिधान ही नाटक का प्रमुख लक्षण है। किंतु जहां कविता के उत्ता मंच से उतर गद्य की निम्नस्थली में आ जाने के कारण नाटक के जीवनप्रदर्शन में यथार्थता छाई, वहां साथ ही नाटकीय कथोपकथन को प्रतिदिन के जीवन में व्यवहृत होने वाले वार्तालाप जैसा बनाने की प्रवृत्ति के द्वारा उसमे नीरसता आ जाने का भय भी उत्पन्न हो गया, जिसका परिग्णाम यह हुआ कि आधुनिक युग के नाटकों मे यदि उत्कृष्ट कोटि की जीवन का अनुकरण करने की शक्ति हैं, तो उनमे सामान्यतया उत्कृष्ट कोटि की साहित्यिकता नहीं मिलती, उनके द्वारा व्यवहृत किए गए कथोपकथन को सुनते पढ़ते प्रेन्तकों और ्रपाठकों का मन ऊव जाता है, और स्मरण रहे, मन का ऊव जाना पक नाटक की नाटकीयता के लिए सब से बड़ा घातक है। कथोपकथन को जीवन में व्यवद्दत होने वाले वार्तालाप के अनुकूल बनाते हुए भी उसे साहित्य की दृष्टि से उत्कृप बनाना आधुनिक नाट्यकार की दक्षता का श्रेष्ट परिचायक है।

कहना न होगा कि एक कलाकार की कलावत्ता इस वात से परखी वाती है कि वह किस प्रकार जीवन को कला में परिवर्तित करता है; और एक चतुर नाट्यकार अपनी नाटकीय कला का आधार अपने उस कथोपकथन को बनाया करता है, जिसे वह अपने पात्रों के मुँह से उच्चरित कराता है। यदि कथा का घटन नाटक का ढांचा है तो कथोपकथन को हम उस ढांचे को अनुप्राणित करने वाला च्छार तथा प्राण कह सकते हैं। समालोचकों ने अब तक नाटक

के रोतितत्त्व को विवेचना पर समुचित ध्यान नही दिया है। एक समालोचक नाटक के विधान, उसके विषय, उसकी देशकालपरिस्थिति, उसके पात्र, श्रीर इन सब तत्त्वों का पारस्परिक संबध, इन सब बातों की विवेचना करता हुआ भी उसके मार्मिक अंग, अर्थात् नाटकीय रीति को अञ्जूता छोड सकता है। किंतु वह कौन सा तत्त्व है, जो थिएटर मे आंतरिक चित्तोद्वेग तथा आनंद उत्पन्न करता है, जिसकी, किसी भव्य नाटक मे पात्रों के शब्दोचारण करते ही उत्पत्ति होजाती है और जो नाटकोय प्रतिभा के उत्थान श्रोर पतन के साथ साथ स्वय भी किसी नाटक में चमका श्रौर छिप जाया करता है। नाटक का चरम सार यही तत्त्र है, इसको प्रयत्न द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकताः किंतु अपने विद्यमान होने पर यह छिपाए नहीं छिप सकता। इसे इम केवल शाब्दिक चमत्कार नही कह सकते। कुछ नाटकों का तो जीवन ही इसके आधार पर है, उदाहरण के लिए, ओस्कर वाइल्ड तथा कौंब्रेव के न'टकों की थिएटर से बाहर की सत्ता एकमात्र उनके चोजमरे कथनों में है। इन जा जगत् मंजे हुए चानस्कारिक शब्द्विन्यास मे है। रह रह कर उनकी वाक्याविल हमारे मन में उठती है। भवभूति आदि कविसामंतों की रचनाए अपने तालमय शब्द्विन्याम के आधार पर अव तक खड़ी हुई है। रसों की नानाविध लहरियों से प्रवाहित होने वाली गीति से उनके नाटकों के दोप छिप जाते हैं और नाटकीय तत्त्वों की दृष्टि से कृपण होने पर भो इनके नाटक अब तक जनता द्वारा अपनाए जाते रहे है। किंतु मार्मिक नाटकीय सार तो आवृत्तिमय भाषा के उन ऊपरी प्रभावों की अपेचा कहीं अधिक गहन तथा साद्र होता है। इसे हम कहते हैं कथोपकथन मे लोकातिशायिनी शक्ति का संचारः; इसके द्वारा शब्द एक अजीव ही, अन्ठा ही, अभिन्यजनता धारण कर

लेते हैं। जब हम कालिदास-रचित शकुंतला मे शकुंतला को अपनी सिखयों तथा त्राश्रमवासियों के साथ वार्तालाप करता देखते है, तब हमे अपनी आंखों के आगे जिस प्रकार पेट्रल पंप मे तैल ऊपर चढ़ता श्रीर उतरता दीख पडता है, इसी प्रकार शक्कतला की स्वर्गाभ गात्रयष्टि मे मनोवेगों की चीचियां उल्लोलित होती दीख पड़ती है। इसी प्रकार जब हम शेक्षवीश्रर के जूलियस सीजर में ब्रूटस ऋौर कैशियस का कथोपकथन पढ़ते है, तब प्रतिपंक्ति, प्रतिपद स्त्रौर प्रतिवर्ण हमारा त्रात्मा पारस्परिक विद्वेप, असहनशीलता तथा घृणा की उन्ही लपटों मे भूलस उठता है जो उन दोनों के हृदयों में दहाड़ती दीख पड़ती है। पता नहीं शेक पीत्रर की किस ऋलौकिक कला ने उनके कथोपकथन में वह विद्युद्गति पैदा की है जो विजली के कटन को छूने के नाई कथोप-कथन पर आंख या कान देते ही हमारे हृदय को नानाविध रसों की उत्ताल तरंगों से श्राप्लावित कर देती है। चतुर नाट्यकारों ने श्रपने कथोपकथन को उद्दाम भावनात्रों के चेत्र में ही सबल नही बनाया, जीवन के साधारण चेत्र में रख कर भी चेखोव आदि कलाकारों ने उसे उतना ही गतिमान् तथा वलवान् बनाया है।

## देशकालविधान

क्योंकि सभी घटनाएं, न केवल एक समयविशेष में, अपि तु एक स्थानविशेष पर घटा करती है, इस लिए एक नाट्यकार का कर्तव्य होता है कि वह थाड़े बहुत विस्तार के साथ देश और काल के उस विधान का निदर्शन भी करा दे, जिस में कि उसके द्वारा वर्णित की गई घटनाए घटित हुई हैं। परंतु क्योंकि इने-गिने विश्वजनीन नाट्य-कारों को छोड़, शेष सभी नाट्यकारों को अपने अपने युग के थिएटर पर ध्यान रखते हुए ही नाटकरचना करनी पड़ी है, इस लिए हमें भी उस उस युग के थिएटर पर ध्यान देते हुए ही देशकालविधान का निदर्शन कराना होगा।

यूरोप के नाट्यकारों के संमुख क्रम से चार प्रकार का थिएटर रहता आया है। पहला प्राचीन काल का स्थायिविधान रंगमंच (permanent-set stage) दूसरा चलनशील अथवा निश्चल फ्लेटफार्म रंगमंच (moving or stable platform-stage) जो इगलैंड के मध्ययुग अथवा नवजननयुग (Renaissance) में बरता जाता था; तीसरा परावर्तन युग (Restoration) के अंत से लेकर १९ वी शताब्दी के अंत तक बरता जाने वाला चित्रसंस्थान रगमंच (picture-frame stage) और चौथा वीसवीं शताब्दी का यांत्रिक रंगमंच (mechanized stage)।

विधान की दृष्टि से प्राचीन युग के स्थायिविधान रगमच वाले थिएटर में नाट्यकार को देशविधान का अपेन्नाकृत का विधान वालों किसी मिल्रिं में होता था, अथवा राजप्रान्याद में, जिसका वर्णन करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती थी, और नाट्यकार इन स्थानों की शाति अथवा गरिमा आदि की ओर संकेत करके अपनी रचना में उपयोगी वायुमडल का विधान कर देते थे। सुखांत नाटक का विधान बहुधा राजपथों पर होता था, जहां कि उन में भाग लेने वाले पात्र साधारणतया रहा करते थे। इस प्रकार के नाटकों में कभी कभी रंगमंच का सघटन करने वाले सूत्रधार आदि को कठिनाई का सामना करना पडता था। अरिस्टो-फेनीस-रचित दि बर्ड सतथा दि क्लाउड्स आदि के विधाननिर्माण के लिए कभी कभी व्यवस्थापक को वडी कठिनाई होती थी, और जिन देशों अथवा स्थानों का रगमंच पर विधान नहीं किया जा सकता था,

उनको उन दिनों की जनता, कल्पना के द्वारा कूत लेती थी। राजपर्थों के आधार पर खड़े होने वाले सुखांत नाटकों को खेलने में भी बहुधा कठिनाई होती थी। इन नाटकों में घर के भीतर होने वाली घटनाओं तथा कथोपकथनों को राजपथों पर ला कर दिखाना पड़ता था; और क्योंकि प्राचीन प्रीस में समानित घरों की महिलाएं बहुधा असूर्यपश्या होती थीं और उनका राजपथों पर लाना अस्वामाविक प्रतीत होता था इस लिए हमे उस काल के नाटकों में बहुवा ऐसी स्त्रियां भाग लेती दीख पड़ती है, जिनक, समाज में अपेन्नाकृत नीचा स्थान होता था।

इंगलैंड के मध्ययुगीन नाटक मे, जिसका रंगमंच एक निश्चल अथवा चलनशील ज्लेटफार्म होता था, एक नाट्यः मध्ययुगीन नाटक कार को विधानविषयक अनेक नवीन समस्याओं का का विधान करना पड़ता था। मध्ययुगीन धार्मिक नाटक से प्रदर्शन गाड़ी (pageant wagon) की स्टेज के, प्रेचकों के लिए चहुँ और से खुला होने के कारण विधान की आवश्य-कता बहुत कुछ न्यून हो जाती थो। निश्चल प्लेटफार्म वाले नाटकों में विधान को दर्शाने का विशेष प्रयत्न न करके उसकी और संकेत-मात्र कर दिया जाता था। विधानप्रदर्शन में किसी सीमा तक पात्रों की विशेष प्रकार की वेषमूषा से भी न्थान और काल का संकेत कराया जाता था।

सध्ययुग के आरंभिक प्लेटफार्म-रंगमंच की अपेद्या नवजननयुगीन इंग्लैंड का प्लेटफार्म-रंगमंच बहुत सी वातों
से बढ़ा हुओं था। पिन्तिक थिएटरों में रंगमंच इतना
आगे की ओर सरका होता था कि उसके तीन
और निम्नस्थ प्रेक्षक खड़े हो सकते थे। साथ ही प्रधान रंगमंच

कं साथ एक आन्तरिक रगमच भी होता था, जिसको, बीच में परदा डालकर, प्रधान रंगमंच से प्रथक् किया जा सकता था। किंतु जहां प्राचीन नाटक में परिचर्तन न होने के कारण एक प्रकार की सादगी थी, वहां इस युग के नाटक में विधान-सबधी यथेष्ट परिवर्तन करने की प्रथा ने नाट्यकारों पर, समय समय पर बदलने वाले विधानविशेषों को जनता के लिए स्पष्ट करने की आवश्यकता का सूत्रपात भी कर दिया। किंतु यह सब कुछ होने पर भी इस काल के नाटक में भी देशविधान को पूरी पूरी सफलता न मिल सकी और उसका कुछ अंश तो सुतरां अनिर्धारित ही रह जाता था और कुछ का नाट्यकार को अपनी रचना में वर्णन करके निदर्शन काराना पडता था।

चित्रसंस्थान-रंग-मंच — जिसका इंगलैंड तथा यूरोप के शेव देशों में रिस्टोरेशन सं लेकर १९ वीं सदी के अतं तक पश्चात् का विधान की दृष्ट से प्राचीन रंगसंच — जिसके दृश्य में विधानसंबंधी परिवर्तन न होता था, और इलीभावीथन युग के रंगमंच, जिसमें विधानसंबंधी पृरिवर्तन बहुधा और शीव्रता के साथ हुआ करते थे—वीच में आता था। पहले की अपेज़ा इसमें विधान का परिवर्तन अधिक होता था और दूसरे की अपेज़ा न्यून।

रंगमच के इस रूप ने नाट्यकार का विधानसंबंधी भार बहुत न्यून कर दिया। वह अपने नाटक के लिए आवश्यक वायुमंडल की ओर सकेत करता हुआ अभीष्ट रंगमचीय सामग्री का निर्देश कर देता था; जिसकी पूर्ति करना चित्रलेखक तथा वेपभूपा को बनाने वाले कलाकारों का काम होता था। शनैः शनैः इन नाटकों के विविध दृश्यों में वदल बदल कर आने वाले सभी विधानों को कलाकारों ने चित्रों

से खींच दिया, जिससे नाटक खेलने वालों को बहुत कुछ सुविधा हो गई।

साहित्य मे यथार्थवाद का सूत्रपात होने पर नाट्यकार तथा चित्र-कार, विधान की दृष्टि से दोनों ही की उत्तरदायिता बढ़ गई; क्योंकि यथार्थवाद का एक परिएाम हुआ उपन्यास तथा नाटक दोनों ही मे विधान और वातावरण की अतिशय देशीयता (localization)। इसी कारण वर्तमान युग में लिखे जाने वाले नाटकों मे बहुधा छात्रों को विधानसंवंधी विस्तृत निर्देश मिला करते है । श्रौर यद्यपि श्रमेरिका श्रीर यूरोप दोनों ही के थिएटरों में श्रभी तक चित्रसंस्थान-रंगमंच पर ही ऋभिनय किया जाता है, तथापि यह स्मरण रखना चाहिए, कि वर्तमान युग के यात्रिक आविष्कारों ने — जिनमे विद्युत् प्रधान है — रंग-मंच तथा उसके साथ संबंध रखने वाली सभी वातों मे क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया है। विधान में भी अब चित्राकार का हाथ प्रासाद, राजपथ, उद्यान, सरोवर त्र्यादि तक ही परिसीमित न रह, पर्वत, वन, समुद्र तथा भयंकर और दूरातिदूर देशो और स्थानों पर चलने लगा है और रंगमच पर होने वाले जो परिवर्तन अब तक हाथ द्वारा किए जाते थे, अब विजली से किए जाने लगे हैं; और रदश्यों की जिस विविध रंग रूपता को संपन्न करने के लिए अब तक मोमवत्ती त्रादि से काम लिया जाता था, अव विजली के रंगविरंगे वल्वों द्वारा पहले की अपेद्मा कहीं अधिक अच्छी तरह से संपन्न किया जाता है।

## संकलनत्रय

नाटकीय विधान का संचेष में वर्णन हो चुका; श्रव हमें नाटकीय चस्तु, काल तथा स्थल के संकलन पर ध्यान देना है। प्राचीन यूनानी

श्राचार्यों ने यह सिद्धांत स्थिर किया था कि आदि से अंत तक अशेप अभिनय किसी एक ही कृत्य के संबंध में होना चाहिए, जिसी एक ही स्थान का होना चाहिए और एक ही दिन का होना चाहिए, अर्थात् एक दिन में एक स्थान पर जो कुछ कृत्य हुए हो, उन्हीं का अभिनय एक वार में होना चाहिए, नाटकरचना का यह नियम त्रीस से इटली मे और इटली से फ्रांस में पहुँचा था. जहां इसका ंवहुत दिन तक पालन होता रहा । कितु सृद्दमदृष्टि से देखने पर ज्ञात हो जायगा कि सकलनसंबधी यह नियम, उठती हुई श्रीक कला की दृष्टि से कितना भी महत्त्वपूर्ण क्यों न रहा हो, इसका उत्कृष्ट कोटि के कलाकारों ने पालन नहीं किया और शेक्सपीग्रर जैसी प्रतिभात्रों ने तो इस पर किचित् भी ध्यान नहीं दिया। उनके नाटकों में से प्राय. सभी में अनेक स्थानो और अनेक वर्षों की घटनाएँ आ जाती हैं । प्राचीन काल के मीक नाटक अपेचाकृत मादे होते थे और उनमें यहुधा तीन या पांच पात्र हुआ करते थे। फलत. उन नाटकों मे संकलन के उक्त नियमों का पालन सहजसाध्य था । किनु वर्तमान काल के नाटको और रंगशालात्रों की अवस्था उस समय के नाटकों और रंगशा-लाओं से सुतरां भिन्न प्रकार की है, इसी लिए इन नियमों के पालन की अव न तो आवश्यकता ही रह गई है और न इनका पालन आज-कल संभव ही है। हा, हम मानते है कि नाटककार को अपनी रचना में इस वात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कथा का निर्वाह त्रादि से त्रात तक सुतरां समंजस हो, त्रादि से त्रात तक उसका एक ही मुख्य कथावस्तु श्रीर एक ही मुख्य सिद्धांत हो । कुछ गौगा कथावस्तुएं और सिद्धांत भी उसमें स्थान पा सकते है, पर उनका समावेश इस प्रकार संपन्न होना अभीष्ट है कि मूल कथावस्तु के साथ उनका श्रदूट सवंध स्थापित हो जाय श्रौर वे उससे उखडे-पुखड़े न दीख पड़े।

कालसंकलन का मौलिक आशय यह था कि जो कृत्य जितने समय में हुआ हो उसका अभिनय भी उतने ही समय कालसंकलन में होना चाहिए । प्राचीन श्रीक नाटक दिन-दिन श्रीर रात-रात भर होते रहते थे, फलतः श्रीस के प्रख्यात तत्त्ववेत्ता श्ररस्तू ने यह नियम निर्धारित किया था कि एक दिन श्रीर रात; अर्थात् चौबीस घटों में जो जो छत्य हुए अथवा हो सकते हों, उन्ही का समावेश एक अभिनय में होना चाहिए । पीछे से फ्रांस के प्रस्यात दु खांत नाटककार कौनेंय्य ने काल की इस अविध को चौवीस घंटे से बढा कर तीस घटे कर दिया। पर साधारणतः नाटक तीन चार घटे मे पूरे हो जाते हैं; फलतः यदि चौबीस अथवा तीस घटों का काम तीन या चार घटों मे पूरा हो सकता है तो फिर छ: मास या वर्ष भर का त्र्ययवा उससे भी कहीं श्रधिक काल का काम उतने हो समय मे क्यों नही समाप्त किया जा सकता। यदि कालसंकलन का यूनानी अथवा फ्रांसीसी आशय लिया जाय तो फिर आज-कल को दृष्टि से किमी अच्छे नाटक की सृष्टि हो ही नहीं सकती। हां, इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि घटनाओं का उल्लेख इस प्रकार से किया जाय कि उसके मध्य का अवकाश; चाहे वह थोडा हो ं अथवा बहुत, चाहे वह कतिपय मास का हो अथवा कई वर्षों का, प्रतीत न होवे, श्रीर प्रेन्नक गरा एक दृश्य से दूसरे दृश्य में ऐसे सरकते जांय, जैसे हम अनजाने दिन से रात में और रात से दिन में खिसक जाते है।

शकुंतला नार्टक के पहले अंक मे राजा दुष्यत की शकुंतला के साथ भेट होती है । तीसरे अंक मे पहले उनका मिलाप होता है और प्रयात दोनों का विछोह हो जाता है। इसके उपरांत वीच मे जो समय वीतता है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता और सातवें अक में दुष्यंत अपने कुमार सर्वदमन, को सिंह के शावकों के साथ खेलला हुआ पाते हैं। कालसंकलन की प्रीक अथवा फासीसी रीति से देखने पर शकुंतला नाटक हास्यास्पद प्रतीत होगा; किंतु कालसंकन की भारतीय दृष्टि से वह अत्यंत ही रमणीय संपन्न हुआ है। प्रेचकवर्ग जिस समय नाटक देखने बैठते हैं उस समय वे रसमयन हो जाते हैं, और अभिनय से उत्पन्न होने वाले रस मे निमयन हो जाने पर उन्हें घटनाओं के बीच का समय प्रतीत ही नहीं होता, और कालिदास की अनूठी जादूगरी के द्वारा वे एक अक से दूसरे अक से और एक घटना से दूसरी घटना पर ऐसे आ विराजते हैं जैसे नदी मे प्रवािहत होने वाले काष्ठफलक पर बैठा हुआ पन्ती नदी की लहारयों को देखता हुआ, अनुजाने, उसके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जा पहुँचता है।

स्थलसकलन का प्राचीन त्राशय यह है कि नाटक की रचना ऐसी
होनी चाहिए जो एक ही स्थान में, एक ही दृश्य में,
दिखलाई जा सके। अभिनय के बीच में रगभूमि के
दृश्य में इस नियम के अनुसार किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो
सकता। यह व्यवस्था कला की दृष्टि से दूषित और साथ ही नाटक
के तत्त्वों का ध्यान रखते हुए बहुत कुछ अस्वाभाविक भी थी। फलत
शेक्सपीयर जैसे प्रतिभाशाली नाट्यकारों ने जहा पहले सकलन का
प्रत्याख्यान किया वहां इस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कहना न
होगा कि भारतीय नाट्याचार्यों ने भी इस संकलन को नहीं
अपनाया है।

उद्देश्य

उपन्यास की भाँति नाटक के उद्देश्य से भी हमारा तात्पर्य , जीवन की ज्याख्या अथवा आलोचना से हैं। किंतु जीवन की यह आलोचना उपन्यासों तथा नाटकों मे भिन्न प्रकार से होती है। उपन्यासलेखक प्रत्यच्च अथवा अप्रत्यच्च दोनों प्रकार से जीवन की व्याख्या करता है, पर नाटककार केवल प्रत्यच्च रूप से ही यह काम कर सकता है। विद्वानों का कथन है कि, उपन्यास जीवन की सब से अधिक विस्तृत व्याख्या है; इसके विपरीत नाटक का क्षेत्र संकुर्चित है, क्योंकि इस में नाटककार को अपनी ओर से कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। हेनरी जेम्ड के अनुसार उपन्यास जीवन का वैयक्तिक अंकन है, इसके विपरीत नाटक को हम सेद्धांतिक रूप से जीवन का अवैयक्तिक संप्रदर्शन कह सकते है। फलतः जहां हम उपन्यास के चेत्र में आसानी के साथ उसके लेखक के आत्मीय विचारों को पहचान जाते हैं, वहां नाट्यचेत्र में उसके रचिता के जीवनसंबंधी सिद्धांतों को खोज निकालना हमारे लिए दुष्कर हो जाता है।

किंतु स्मरण रहे; नाटक की अवैयक्तिकता से हमारा आशय यह नहीं कि उसमे उसके लेखक के व्यक्तित्व का संसर्ग रहता ही नहीं, ऐसा होने पर तो हम नाटक को साहित्य ही नहीं कह सकतें। उपन्यास के विपरीत नाटक के सुतरा विषयप्रधान होने पर भी उसका रचयिता नाटकीय वंधनों को तोड़ जहा तहा अपने पात्रों के मुँह जीवन के विषय में अपने सिद्धांत प्रेचकों को सुना ही देता है।

ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि त्रीक करुणाजनक नाटकों में गायकगणों के मुँह से कही जाने वाली वाते वहुधा नाटक में उद्देश्य को प्रकट करने के भिन्न भिन्न उपाय श्रीधुनिक नाटकों में गायकगणों के न रह जाने से नाककार के हाथ में से अपने तत्त्वज्ञान को उद्घोषित करने का उक्त साधन

छिन गया है, और उसे इस काम के लिए अपने पात्रों में से ऐसा पात्र छांट लेना पड़ता है, जिसका कथावस्तु के साथ उतना श्रटूट संवध नहीं होता, जितना अन्य पात्रों का होता है और जिसकी वाते वहुधा नाटक रचने वाले को अपनी वार्ते होती हैं। आधुनिक नाटकों मे— जिसका प्रमुख लच्य प्रेचकों के समुख जीवन की सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याएँ उपस्थित करना है—बहुधा एक पात्र ऐसा होता है, जो आदि से अंत तक सारे कथावस्तु में एक वैज्ञानिक दर्शक की भांति उपस्थित रह कर, नाटककार की त्रोर से प्रेचकों को जीवन के सिद्धांतों का संकेत कराता है। हाल के यूरोपीय नाटकों मे तो यह पात्र इतना ऋधिक व्यक्त तथा सवल वन गया है कि फरांसीसियों की नाटकीय परिभाषा में उसका नाम ही तार्किक ( raisonneur ) पड गया है। किंतु नाटकीय पात्रों में से इस तार्किक अथवा व्याख्याता को ठीक ठीक ढूंढ निकालना चतुरता का काम है, श्रीर वहुधा समालोचक किसी पात्र के मुँह विशेष प्रकार की तात्त्विक वाते सुन कर उसे तार्किक समभने की भूल कर जाते है।

कहना न होगा कि चतुर नाटककार का कर्तव्य हैं कि वह अपने इस पात्र को कथावरतु के साथ ऐमा सघटित कर दें कि वह नाटक में असंबद्ध व्यक्ति न प्रतीत होकर उसका एक अविभाज्य अग वन जाय। ऐसा न होने पर नाटकीय दृष्टि से उस पर आंचप किया जा सकता है, और क्योंकि बहुधा नाटककारों को ऐमा करने में कठिनाई होती है इस लिए सिद्धांतसकेतन के लिए इस उपाय का त्याग करके सामान्य पात्रों के मुंद् से ही अपने सिद्धांतों को सकेतित कराना नाट्यकार के लिए श्रेयस्कर होगा। किंतु क्योंकि एक नाटक में अनेक पात्र होते है, उन मब के मुंद्द से निकली वातों को हम नाटककार की अपनी बाते नहीं कह सकतं, इस लिए नाटककार के निज् सिद्धांतों को खोजने के लिए सभी पात्रों के वार्तालाप की तुलनात्मक विवेचना करनी होगी और उसके उपरांत नाटक की समष्टि के तत्त्व को ध्यान में रखते हुए उसके किंसी विशेष पात्र के अथवा पात्रों के वार्तालाप मे नाटककार के निजू सिद्धांतों की उद्भावना करनी होगी। एक वात च्योर; रंगमंच पर जो सृष्टि दिखाई देती है, उसका सृष्टा नाटककार ही है, फलतः उसकी रचना में उसके भावों, विचारों तथा सिद्धांत त्रादि का समा जाना त्रानिवार्य तथा स्वाभाविक है। **उसकी र**ची हुई साहित्यिक सृष्टि से हमें इस वात का भान हो जाना चाहिए कि वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है, वह उसका क्या आशय समभता है, वह उसके किन नैतिक आदशों को महत्त्वशाली समभता है। जीवन का जो सार उसे दीखता है, उसे ही वह प्रेचकों के संमुख उपस्थित करता है। फलतः किसी नाटक की अशेष घटना को देख कर हम महज ही इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि जीवन के विषय में उसके रचियता के क्या सिद्धांत है। इस प्रसंग में बावू श्यामसुन्द्रदास ने अगरेजी के प्रख्यात कवि शैले का निम्नलिखित उद्धरण दिया है—

कान्य का समाज के कल्याण के साथ जो संवध है, वह नाटक में सव से अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। इस बात में किसी को आपित नहीं हो सकती कि जो समाज जितना ही उन्नत होता है, उसकी रगशाला भी उतनी ही उन्नत होती है। यदि किसी देश में किसी समय बहुत ही उच्च कोटि के नाटक रहे हों और पीछे से उन नाटकों का अंत हो गया हो, अथवा उनमें कुछ दोष आ गए हों, तो ममक्तना चाहिए कि इसका कारण उम देश का उस समय का नैतिक पतन है।

कहना न होगा कि जिस प्रकार भद्र नाटक किसी देश की भव्य

भावनात्रों के द्योतक है उसी प्रकार कुत्सित नाटक कालिदास का उस देश के नैतिक पतन के ख्यापक है। इस दृष्टि से जब हम कालिदास रचित शकुतला नाटक पर नाटकीय विचार करते हैं तब हमे उस नाटक में विसभी ऋज त्र्यादर्श भाव मूक मुद्रा में पंक्तिबद्ध हुए खड़े दीखते है, जो इस देश की अनादि काल से विभूति रहते आए है। कविवर खींद्र के शब्दों मे इस नाटक में एक गंभीर परिगाति का भाव परिपक्व होता है। वह वह परिगाति फूल से फल मे, मर्त्य से स्वर्ग मे, श्रौर स्वभाव से धर्म में संपन्त हुई है। मेबदूत में जैसे पूर्वमेघ और उत्तरमेघ है, अर्थात पूर्वमेघ में पृथिवी के विचित्र सौंदर्य का पर्यटन करके उत्तरमेघ मे अलकापुरी के नित्य सौंदर्य में उत्तीर्ण होना होता है, वैसे ही शक्ततला में एक पूर्वमिलन और दूसरा उत्तरमिलन है। प्रथम अर्क के उस मर्त्यलोक-संबंधी चंचल, सौंद्यमय तथा त्र्यन्ठे पूर्वमिलन से स्वर्ग के तपोवन में शाश्वत तथा आनंदमय उत्तरमिलन की यात्रा ही शकुलला नाटक का सार है। यह केवल विशेषतः किसी भाव की अवतारणा नहीं है, और न विशेषत किसी चरित्र का विकास ही है, यह तो सारे काव्य को एक लोक से अन्य लोक में ले जाना और प्रेम को स्वभाव-सौंदर्य के देश से मंगलसौंदर्य के अक्षय स्वर्गधाम में उत्तीर्ण कर देना है।

स्वर्ग और मर्त्य का यह जो मिलन है, इसे ही कालिदास ने अपने नाटक मे प्रदर्शित किया है। उन्होंने फूल को इस सहज भाव से फल मे परिणत कर दिया है, मर्त्य की सीमा को उन्होंने इस प्रकार स्वर्ग के साथ मिला दिया है कि बीच का व्यवहार किसी को दृष्टिगोचर ही नहीं होता।

कालिदास ने स्रपनी स्राथमपालिता नवयौवनशालिनी शक्तला को

सरलता तथा भव्यता का निदर्शन वनाते हुए उसे संशयशून्य स्त्रभाव से भूपित किया है। अंत तक उसके इस स्त्रभाव मे बाधा नहीं पहुँचाई। फिर इसी शक्तुंतला को अन्यत्र शांत प्रकृति, दु:खसहनशील, नियमचारिणी, और सतीधर्म की आदर्शकिपणी बना कर चित्रित किया है। एक ओर तो वह तकलताफलपुष्प की भाँति आत्मिवस्मारक स्त्रभावधर्म के अनुगत दिखलाई पड़ती है और दूसरी ओर एकाम तपःपरायण और कल्याण धर्म के शासन मे एकांत भाव से नियंत्रित चित्रित की गई है। कालिदान ने अपने विचित्र रचनाकौशल से अपनी नायिका को लीला और धेर्य, स्वभाव और नियम तथा नदी और समुद्र के ठीक संगम पर खड़ा कर दिया है।

नाटक के आरंभ में ही हम शकुंतला को एक निष्कलंक सौंदर्यलोक में विहरती देखते हैं। वहाँ का अशेष वातावरण उसकी भव्य
मावनाओं से आप्लावित हुआ दीख पड़ता है। उस तपोवन में वह
आनंद के साथ अपनी सखियों तथा तरुलताओं से हिली-जुली दीख
पड़ती है। उस स्वर्ग में छिपे-छिपे पाप ने प्रवेश किया और वह स्वर्गसौंदर्य कीटद्ष्ट कुसुम की भाँति विशीर्ण और स्रस्त हो गया। इसके
अनंतर लज्जा संशय, दु.ख, विच्छेद और अनुताप हुए, और सब के
अवसान में विशुद्धतर, उन्नततर स्वर्गलोक में चमा, प्रीति और शांति
दिखालाई पड़ने लगी। कविवर रवीद्र के शब्दों में शकुतला का सार
यही है और यही है भारतीय जीवन का चरम आदर्श। इस आदर्श
की उत्थानिका जितनी रुचिर कालिदास के शकुतला नाटक में परिनिष्टित हुई है उतनी अन्यत्र कही नहीं।

दूसरी छोर यूरोप के सर्वोत्तर नाटककार शंक्सपीग्रर ने अपने देम्पेस्ट नाटक में मनुष्य का प्रकृति के साथ, छौर मनुष्य का मनुष्य के

साथ विरोध प्रदर्शित किया है। इस नाटक मे उनके शेक्सपीत्रार का ग्रन्य नाटकों की नाई त्राद्यत विज्ञोभ ही विज्ञोभ नारकीय ग्रादर्श लहर मार रहा है। मनुष्य की दुर्दम प्रवृत्तियाँ उसके जीवन में ऐसा ही विरोध खडा कर दिया करती है। शासन, दमन श्रौर पीड़न से इन प्रवृत्तियों को हिंस पशुत्रों की नाई संयत करके रखना पढ़ता है। किंदु स्मरण रहे, इस प्रकार बल से इन प्रवृत्तियों को द्वा देने पर, किंचित् काल के लिए उनका उत्पीडन हो जाता है: समय पाकर वे फिर उठ खड़ी होती है और फिर से मनुष्य के जीवन मे विद्योभ का तांडव उत्पन्न कर देती हैं। भारतीय आध्यात्मिक जगत् ने इस प्रकार के उत्पीडन को परिगाम नहीं समका है। सींदर्य से, प्रेम से, मंगल से पाप को एक दम समूल नष्ट कर देना ही आरतीयों की दृष्टि में सबी परिणित सममी जाती रही है। इस परिणित का व्याख्यान करने वाला साहित्य ही श्रेष्ठ साहित्य है, श्रोर उसी व्याख्यान में कविता के समान नाटक की भी परिनिष्ठा होनी वांछनीय है। इस प्रकार का साहित्य श्रेय को प्रिय श्रोर पुरुष को हृदय की सपत्ति बना कर जनता के संमुख उपस्थित करता है। वह अतरात्मा के मंगलमय आंतरिक पथ का अवलवन करके उसके मल को उसी के आँसुओं मे धोया करता है, और इसी तत्त्व का चितन करते हुए काजिदास ने शेक्सपीयर की भाँति बल को बल से, आग को आग से न शात कर अपने नाटक में दुरत प्रवृत्ति के दावानल को अनुतप्त हृद्य के अश्-वर्षण से शांत किया है।

जीवनञ्चाख्या के इमी श्रादर्श को ध्यान में रख कर हमारे श्राचार्थों ने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि ही नाटकीय कथावस्तु के फल श्रथवा कार्य है, श्रथीत नाटकों से इन तीनों श्रथवा इनमें से किसी एक की निष्पत्ति होना श्रावश्यक है। जिस नाटक में इनमें से किसी एक तत्त्व की भी प्राप्ति न होती हो वह नाटक सचमुच निरर्थक है।

## कमेडी और ट्रैजेडी

होरेस वेलपोल के अनुसार जीवन सुखांत हैं लोगों के लिए जो विचारशील है, और करुण्रसजनक है उनके लिए जो अनुभवशील हैं। इस कथन के अनुसार इस कह सकते-हैं कि करुण्रसजनक नाटक हमारे मनोवेगों को अपील करते हैं और सुखांत नाटक हमारे मस्तिष्क को।

इसी तत्त्व को मैरेडिथ ने अपने प्रख्यात निबंध कमेडी का आधार वनाया और इसी के आधार पर उन्होंने सुखात नाटक का लच्चण विचारपूर्ण हास्य करते हुए इसे जीवन अनुभवों के लिए सामान्य ज्ञान (commonsense) का मापदंड वताया।

किंतु ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि सुखांत नाटक का उक्त लच्चण दोषयुक्त है। प्रकार अथवा आचार्रावपयक अनेक सुखात नाटकों मे—जैसा कि दि स्कूल फॉर स्कैंडल—केवल मस्तिष्क का व्याप्पार न रह कर बौद्धिक तथा मनोवेगीय तत्त्वों का सकलन दृष्टिगत होता है; और जब हम सुखांत नाटक के उक्त लच्चण को शेक्सपीअर के सुखांत नाटकों पर घटाते है तब तो वह उन पर किसी प्रकार घटता ही नहीं है।

शेक्सपीग्रर को किसी के भी अपावरण (exposure) में प्रसन्नता नहीं होती थी। उन्होंने अपने समय के किसी भी एक विचार, चारि-त्रिक मापदंड अथवा रीतिरिवाज की समालोचना नहीं की। शठो तथा मृखों के प्रति हृदय की वह कठोरता, जो कि प्रकार अथवा आचार-संबंधी सुखांत नाटकों का मेरुदंड हैं, शेक्सपीग्रर में हुँहें नहीं मिलती।

हैफलिट के शब्दों में शेक्सपीग्रर के उपहास में दुष्ट स्वभाव के डक

का अभाव है। उसकी सुखांत प्रतिभा इस काम से बहुत ऊपर है; उसने अपनी प्रतिभा के द्वारा सूर्खता, आत्मवंचना, शठता और गृष्तुता आदि भावों की क्रोशावहता न दिखा उसके द्वारा दुर्भीग्य और अन्याय के वशीभृत हुए प्राणियों का सुख मे अवसान दिखाया है।

ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि सुखांत नाटको का अपना जगत् पृथक् ही होता है, और उस जगत् के अपने अलग ही नियम होते हैं। वहाँ के व्यवहार को हम वास्तविक जीवन के मापदंड से नहीं नाप सकते और जब हम इस दृष्टि से शेक्सपीग्रर के सुखात नाटको का अनुशीलन करते है तब हमे ज्ञात होता है कि उनके सीदर्भ का सार वातावरण तथा चित्तवृत्ति मे है, जिसमे कि, कवि ने उनका निर्माण किया है। ऋनुपान परिस्थितियों से वे भरे पड़े है, किसी न किसी प्रकार , उन्हें सभी के लिए सुखात ,बनाया गया है; कथोपकथन उनका बहुधा नीरस तथा फीका है, यथार्थवाद के सभी मापदडों का उनमे कवि ने प्रत्याख्यान कर दिया है, इनके मिडसमर नाइट्स ड्रीम मे सामान्य ज्ञान को जगह जगह धता बताई गई है, लडके के वेप मे फिरने वाली रोजालिंड का श्रोलेंडो तथा उसके पिता कं द्वारा न पहचाना जाना इस बात का पर्याप्त निदर्शन है। किंतु ज्यों ही हम अपनी अविश्वासवृत्ति को त्याग, कवीय श्रद्धा सं श्रनुवास्ति हो, इनकं रचे मायारूप जगत् मे पैठते है, त्यों ही हमे इनका रचा जगत् वास्त-विक जीवन का अनुकरण करने वाले सुखान नाटकों की अपेवा करी श्रधिक मंगलमय तथा वैभवसंपन्न दृष्टि गोचर होने लगता है। यहा पहुँच हमारे मन मे एक प्रकार की श्रद्धा श्रकुरिन हो जाती है श्रीर हम समभने लगते है कि वह मभी भद्र हैं जहाँ हम योवन ले जाता है, जिधर हम मूर्खता अवसर करनी हैं मनोज्ञता और आव्यात्मिकता से समुपेत, उदीयमान प्रेम और अनुपपन्नताओं की मर्मज्ञता से संपन्न,

मानवीयता तथा प्रकृति के भीतर संनिहित सभी प्रसन्न, मधुर, तथा मंजुल तत्त्वों के प्रति एक प्रकार के प्रेम से समुल्लसित, सभी प्रकार के गिरे-पड़े, उखड़े-पुखड़े आचार की विचित्रताओं से चर्चित, उपहास की उत्कृष्ट भावना से आसावित और सभी प्रकार की मूर्खता के वैचित्र्य से अर्चित ये सुखांत नाटक कुछ अन्ठे ही, किसी और ही जगत् के, किसी ही प्रकार के मनुष्यों से बसे हुए दीख पड़ते हैं। और अंत में शेक्सपीअर ने अपने अतिम सुखांत नाटकों मे इस जगत् मे वास्तविक सानवीय अभद्रता तथा क्षिष्टता का प्रवेश किया है।

फलतः यह कहना कि सुखांत नाटक की अपील मिस्तिक के प्रति और करुण्एसजनक नाटक की अपील मनोवेगों के प्रति होती है, दोषयुक्त ठहरता है। इसके विपरीत यदि हम यह कहे कि करुण् रसजनक नाटक वे हैं, जिनमें नाथक का निधन दर्शाया गया हो और सुखांत नाटक वे हैं, जिनमें ऐसा न होता हो तब हमें यह मानना पड़ेगा कि दि थूी विस्टर्च, जिस्टिंग, दि विल्वर वॉक्ष सुखांत नाटक है और डाक्टर्म डाइलेमा करुण्एसजनक नाटक है, जब कि वास्तव में ऐसी वात नहीं है। इसके विपरीत यदि हम कहें कि मानवीय प्रसन्नता की कहानियाँ सुखांत नाटक हैं, और उसके करेश की कहानियाँ करुण्यसजनक हैं तब हमें रोमिश्रो एंड जूलियट तथा उत्तररामचित्त को करुण्यसजनक नाटक और वोल्पोन को सुखात नाटक मानना पड़ेगा, जब कि वात वास्तव में इसके सुतरां विपरीत है।

किंतु यह सब कुछ कह चुकने पर भी यह सभी को मानना पढेगा कि जिस प्रकार सामान्य दृष्टि से देखने पर; एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होने पर भी ख्रोथेलो, दि थृी सिस्टर्स, घोस्ट्स, तथा जस्टिस नाम के नाटकों में एक प्रकार की द्यांतरिक समानता है; उसी प्रकार सामान्य दृष्टि से देखने पर एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होने पर भी शकुंतला, उत्तररॉमचरित, एज यू लाइक इट, बोल्गेन, दि कंट्री वाइफ, तथा मैन एड सुपरमैन नाम के नाटकों मे एक प्रकार की आंगिक समीपता है।

इस समानता का आश्रय इन नाटकों की कथनीय वस्तु नहीं है।
एक ईर्ष्यां पित, जो श्रोथेलो में करुण्एसजनक नाटक का आधार
बनता है, वही दि कट्री वाइफ में सुखांत नाटक की कथावस्तु बन जाता
है। शेक्सपीअर के एक नाटक में क्तियोपेट्रा करुण्एसजनक सपन्न हुई
है तो शॉ ने उसी को अपनी सुखात रचना का विषय बनाया है। यह
समानता इन नाटकों के पीछे काम करने वाले व्यक्तियों की समानता भी
नहीं है और नहीं है वह उनके माध्यम के पारिभाषिक उपयोग की।
और इस प्रकार अंत में यह समानता एकमात्र इन नाटकों के द्वारा
प्रेक्षक अथवा पाठकवर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव की ही उहरती है,
आइये, अब देखे कि वह प्रभाव कोनसा और किस प्रकार का है।

श्रीर इसं अवस्थान पर श्राकर हमे करुण्रसजनक तथा सुखांत नाटकों के प्रभाव में एक प्रकार का मौलिक प्रातीप्य दीख पड़ेगा। सुखांत नाटक का सार एक विशेष प्रकार की मनोवेगीय प्रतिक्रिया में है, तो करुण्रसजनक का सार उससे दूसरे प्रकार की मनोवेगीय प्रतिक्रिया में। ये प्रतीपी प्रभाव श्रयवा परिणाम मनोविज्ञान से संबंध रखते हैं। मानवीय चेतना के विषय में हमारा इतना ज्ञान नहीं है कि हम इस बात की गवेषणा कर मके कि वह कौन सी मनोवेश्वानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा इन परिणामों की उपपत्ति होती है; संभवतः साहित्यिक रचना के लिए इन बातों की खोज में जाना उचित भी नहीं है। ऐसी दशा में हमारा कर्तव्य नाटकों के उक्त दो प्रकार के प्रभावों के मूल में न जाकर एकमात्र उन प्रभावों की विवेचना करना

ह्योर यह देखना रह जाता है कि साहित्यिक कला से उनकी उत्पत्ति हैसे होती है।

श्रीर यहाँ हम इस समस्या के अनपेचित विस्तार में न फॅस इतना ही कहेंगे कि नाटकीय समस्याओं के मनोवेगीय मुक्ति की अनुभूति से उद्भूत होने वाली अनुभूति की प्रमुख अवछेदक है—एकमात्र सुख या दुःखं का, अथवा रात्रि के समय होने वाले भयं श्रीर प्रात काल के साथ श्राने वाले श्रानंद का ही विभेद नहीं है, किंतुं यह इनसे एक पग और आगे बढ नाटक के अंत मे उद्गूत होने वाले मनोवेगीय मूल्यों (emotional values) से भी संबंध रखती है, श्रौर हम कह सकते हैं कि सुखांत नाटक का संबंध सामयिक मृत्यों से है, तो करण्रसजनक नाटक का संबंध शाश्वत मृत्यों से है। सुखात नाटक में व्यक्ति का समाज के साथ और समाज को व्यक्ति के साथ जो संबंध है, उसका प्रदर्शन होता है। ऋौर उसका चरम मापदंड सदा से सामाजिक रहता त्राया है सुखांत नाटक के अवसान का संवंध अनिवार्यरूपेण उस मर्यादा, व्यवहार अथवा वृत्ति से है, जिसमे कि सामान्य जीवन को जीवित रहना, है । इसका सवंध भावकप अमूर्त न्याय से नहीं, अपितु इस जगत् के स्थूल मनोवेगीय तथा चारित्रिक निर्णयों से है। श्रीर जिस् प्रकार चरित्र के चेत्र में, उसी प्रकार मनोवेगों की परिधि में सुखांत नाटक के प्रति होते वालो प्रतिक्रिया में द्रष्टा को जीवन मे दीख पडने वाले खिचाव नथा तनाव से मुक्ति प्राप्त होती है, उसके मनोवेगो का भार ढीला पडता है और वह खोटे भाग्य की चपेटों से वच कर शांति की श्रोर श्रायसर होता है। और यही कारण है कि सुखांत नाटक मे अनि-वार्यस्प से उपहास का अंश विद्यमान रहता है। सभी जानते है

कि उपहास एक सामाजिक वस्तु है और मनोवैज्ञानिकों के अनुमार इसके पीछे मुक्ति अथवा सुस्थता की भावना वनी रहती है। सुखांत रच्ना मे उपहास के इस तत्त्व को मुखरित होने का वह अवसर मिल जाता है, जो वास्तविक जीवन मे दुष्प्राप्य है, क्योंकि कला के चेत्र मे हमारे कियाकलाप और हमारी वृत्तियाँ, वास्तिविक जीवन मे अनिवार्य-रूपेण उनसे उद्भत होने वाले गभीर परिणामों से पृथक हो जाने के कारण, उपहासास्पद वन जातो हैं, अौर इसी लिए वे उस नाटकीय आनंद का विपय बन सकती है। जिससे वे यथार्थ जीवन मे बंचित रहा करती हैं। फाल्स्टाफ का भद्दा मोटापन, उसकी शराव पीने त्र्योर बात बात में भूठ बोलने की टेव, उसकी पद पद पर धोखा देने की त्रादत, श्रौर उसकी श्रन्य बहुत सी वेतुकी बातों की यथार्थ जीवन मे प्रेचको तथा श्रोतास्रो पर ऐसा कुरुचिजनक प्रभाव पड़ेगा कि उन्हें सुनकर वे उस पर थू-थू करने लगेगे, किंतु फाल्स्टक की उन्हीं वातों के सुखांत नाटक की परिधि में प्रविष्ट हो जाने पर हम वास्तविक जीवन से नाटकीय जीवन में सरक जाते हैं, श्रीर फाल्स्टाफ के माथ तदातम हो हम उसी स्वतंत्रता तथा मुक्ति का अनुभव करने लगते है, जो अपने शरीर और चरित्र की वेतुकी बातों के द्वारा इनके नियमित सम्थान की कठोरता से दूर भाग कर फाल्स्टाफ ने अनुभव की थी।

किंतु इन सब बातों का यह आशय कटापि नहीं है कि एक सुखांत नाटक में उपहास के अंश का होना अनिवार्य है। उपहास के अभाव में भी इस कोटि के नाटक को देख कर हमारे मन में एक प्रकार का सतोप तथा आनट उत्पन्न हो सकता है और सच पूछों तो, उच्च कोटि के सुखात नाटकों में हम सभवतः कटाचित् ही हमते होगे। इसके द्वारा हमारे मन में विविध प्रकार की वृत्तियाँ उद्य हो सकती है; क्योंकि साहित्य की अन्य विधाओं के समान सुखात नाटक भी अपने रचयिता की प्रतिमृति है, और स्वभावतः सुखात क नाटकों से उत्पन्न होने वाले स्वाद भी इतने ही होंगे, जितने कि इन नाटकों के रचने वाले कळाकार। किंतु इस कोटि के नाटक से उत्पन्न होने वाला प्रभाव, चाहे ऐसा सरल हो जैसा कि यू नैवर कैन टैल का, श्रथवा इतना संकुल जैसा कि शकुंतला अथवा टेंपेस्ट का, दोनों हो प्रकार के प्रभावों में, उनसे उत्पन्न होने वाली मनोवेगीय तथा चौद्धिक प्रतिक्रिया में एक प्रकार की मुक्ति तथा सँतोष का अंश विद्यमान रहता है। यदि एक सुखांत नाटक को देख हमारे मन में मुक्ति की यह भावना न जगी, यदि उसने हमारे यन में मनोवेगों का तो तहलका मचा दिया किंतु उनको एक लय का रूप दे मनस्तुष्टि की चरम तान में सकलित न किया तो समको सुखात नाटक की दृष्टि से वह नाटक कोरा गया । ऋौर परिणाम मे होने वाली इस एक-तानता की दृष्टि से देखने पर शेक्सपीअर का सुखांत नाटक मर्चेंट आॅफ वेनिस दोषपूर्ण ठहरता है, क्योंकि आधुनिक प्रेचकों के हृदय में इस नाटक का अवसान होने पर भी शायलाक का चरित्र तीर की भांति गड़ा रहता है; ऋौर यही वात शेक्षशित्रर के मच एडो ऋबाउट नथिंग के विषय में दुहराई जा सकती है; क्योंकि वहा भी नायक की कठोर यातनाएँ, नाटक का अवसान हो चुकने पर भी, प्रेचकों को गाँस की नाई सालती रहती हैं। सुखांत नाटक की चरम परिनिष्ठा कालिदा के शकुतला नाटक में संपन्न हुई है, जहाँ आदर्शभरित जीवनसरिता के तलपृष्ट पर उतराने वाले अशेष बुद्बुदों का, अंत मे, उसी सरिता में अवसान हो गया है और शकुतला अपने पथ के सब कंटको का अपसारण कर अंत मे अपने इष्ट देव के साथ एक हो गई है।

और वह तस्त्व, जिसके कारण कि मचेंट श्रॉफ वेनिस तथा मच एडो श्रवाउट निर्धेग नामक नाटकों में फ्लेश सुख में पर्यवसित न हो अंत तक प्रेक्षकों के मन को सालता रहता है, 'करुणरसजनक नाटकों का मौलिक आधार है। दूंजेडी और कमेडी में प्रमुख भेद यही है कि द्रैजेडी में हमें अपनी उस मनोवृत्ति का, जिसके द्वारा कि हम इस जीवन को वुद्धिगम्य समझते हैं, परित्याग कर देना पड़ता है। हमें इसे, जैसा यह हमारे संमुख प्रपंचित रहता है, उसी कप में मान लेना पड़ता है; और पकतालता—यदि दूंजेडी की परिधि में इसकी संमावना है भी तो—हश्यमान जगत् के मृल्यों में उद्भूत न हो उस पार के जगत् के मृल्यों में दोख पड़ती है।

श्रिरिटोटल के कथनानुसार ट्रैजेडी के रस करणा तथा भय होते है। करण्रसजनक नाटक का विषय निसर्गतः भद्र पुरुष को श्रभ्युट्य से गिरा कर श्रवनित के गर्त में धकेलना नहीं होना चाहिए; क्योंकि इससे प्रेज़कों का, उद्देग के मारे हक्के-वक्के रह जाने का भय है। ट्रैजेडी का नायक ऐसे मनुष्य को वनाना उचित है जो सर्वाशेन भद्र न हो, श्रीर जो पतन के गर्त में श्रपनी नैसगिक नीचता से नहीं, श्रिप तु श्रपने किसी प्रमाद श्रथवा निर्वलता के कारण गिर पड़ा हो।

किंतु जब हम ध्यानपूर्वक उक्त कथन की परी हा करते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि द्रैजेडी के देखने पर हमारे मन में एकमात्र करणा तथा सत्रास के भाव न उत्पन्न हो कभी कभी साध्वस, विपाद, अमप तथा क्षाति के भाव भी भर जाते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि वड़ी से वड़ी ट्रैजेडी को देख कर भी हमारे मन में इन भावनाओं का उदय नहीं होता ? क्या अथिलों को देख कर हमारे मन में अमर्प, ।द ट्रोजान वोमैन को देख कर क्रांति, और घोस्ट को देख कर उप विपाद नहीं उत्पन्न होता ?

श्रव यदि सिद्धांतवाद के भमेले को छोड हम ट्रेंजेडी में किसी

पेसे तस्व की खोज करें जो समानरूप से सभी करणरसजनक नाटकों में संनिहित रहता हो, तो वह हमें मानवीय सताप अथवा वेदना में मिल

जाता है। कहना न होगा कि करुण्रसंजनक नाटक का रचयिता मानवसमाज को रहस्यमय ऋदष्ट की चपेटो मे परिविष्ट हुआ पाता है, वह उसे दुर्वम दैव से दलित, दैवी घटनात्रों से परिहसित, परिस्थितिया का दास, और कठोरता, अन्याय, तथा उत्पीडन का उपहार बना हुआ देखता है। नियतियत्ती के इस निरुद्देश्य नृत्य को वह कभी उन परपरागत दैवोपाख्यानों में प्रतिफलित हुआ देखता है, जिनका जगत् देवतात्रों तथा धीरोदात्त नायकों से बसा हुआ है; जिसमे वसने वाले आगामेम्नन ने इफिजेनिया को अधविश्वास की वंलिवेदी पर चढा दिया था; इफिजेनिया की माता ने उसके पति की हत्या करके उसका वद्ला लिया था; उसके पुत्र स्रोइंडिपुस ने स्रपने विता की मृत्यु का वदला अपनी माता तथा उसके प्रेमी को मार कर लिया, श्रौर श्रंत में देवताश्रों ने अपना बदला उससे लिया। नियतियची के इसी निरुद्देश्य तांडव को वह उस जराजीर्ण राजा की जीवनवनी में घोषित होता देख सकता है, जो अपने राज्य को अपनी पुत्रियों में — उनके अपने प्रति होने वाले प्रेम की मात्रा के अनुसार — वाँट देता है; अथवा उस पुरुष और उसकी पत्नो की कहानी में देख सकता है, जो अपनी उच्चपटाभिलापा से प्रेरित हा परघात करने को च्चत होते हैं, किंतु अपनी भीरुता के कारण उस पाप से दूर रह जाते हैं। इस नृत्य को वह ऐटनी ख्रौर क्लियोपेट्रा तथा जॉन ब्रॉफ स्रार्क छादि ऐतिहासिक नायकनायिकाओं के जीवन में घटता देख सकता है; वह इसी अनिरुद्ध पादप्रहार को वड़े से वडे और छोटे से छोटे मनुष्य के जीवन में ध्वनित होता देख सकता है।

मानवर्यत्रणों के इंस हेश्य-से, चाहे यह किसी भी रूप में और समाज की किसी भी श्रेणी में क्यों न हो—मानवजीवन के प्रति र वह दैवदुर्नियोग लक्षित होता है, जो नाटकीय कला का सार है।

कहना न होगा कि नाटक मे अभिनीत की जाने वाली मानवीय यंत्रणा मे किसी सीमा तक स्वयं नायक और नायिका का अपना हाथ होता है; और उम दैवदुर्नियोग को, जिसमे कि वे फँसते हैं, वे स्वयं अपने हाथों अप्रत्यच 'रूप से' आमंत्रित करते हैं; और उनके इस प्रकार अनजाने अपनी मौत अपने आप बुलाने में ही देंजेडी का चरम सार है।

करुंग्रसजनक नाटक में जहाँ उसके नायकनायिका अनजाने अपनी मौत आप बुलांते हैं, वहाँ साथ ही उनके ट्रैजेडी की मानव-क्रियाकलाप की प्रसृति में भाग्य के प्रतिनिवेश का भी वेदना में भाग्य बड़ा हाथ रहता है; श्रौर सभी जानते हैं कि का हाथ भाग्यचक मनुष्य के हाथ से वाहर की वस्तु है, स्वय विधाता भी इसमें फंसा हुआ सृष्टि के अविराम यातायात को चला रहा है। और जब कि हम सुखांत नाटक मे होने वाले परिगाम की नीतिमत्ता अथवा औचित्य को इसी जीवन में प्रत्यक्ष हुआ पाते है, कहणरसजनक नाटक के परिणाम की नीतिमत्ता अथवा ' औचित्य को हम इस जगत् के मापदंड से नहीं नाप सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि ओथेलो एक वदान्य तथा भव्य व्यक्ति था, और इयागो आमूलचूल पैशाचिकता मे पगा हुआ नरिपशाच, अंत दोनों का फिर भी एक समान था, मरे दोनों थे, और दोनों ही क्लेश और यातना के प्रचंड काथ में। हेस्डिमोना, कोर्डेलिया श्रीर श्रोफेलिया, जो फूलों पर पली थीं श्रोर फुलोंसे फलों में परि**गत** हुई थीं, भी अंत में उसी प्रकार मृत्यु का ग्रास वनती हैं, जिस प्रकार

कि नारकीय मंथरा और उसी कोटि की अन्य नरशुनिया। इन परिणामों को हम भौतिक जीवन के सामियक मूल्यों से नहीं आंक सकते; यहाँ तो हमें "बस भाग्य में यही बदा थो" यह कह कर मौन हो जाना पड़ता है।

कहना न होगा कि करु एरस जनक नाटकों को वहु संख्या में किसी प्रकार की मनोवेगीय एकलयता नहीं संपन होती। इसमे संदेह नहीं कि करुण्रसजनक नाटकों के अभिनय से एक प्रकार का आंतरिक आनंद उत्पन्न होता है, किंतु वह आनंद मानवीय यातना की कथा से नहीं, अपितु उस कथा को कहने के चामत्कारिक ढंग से, उस कथा के रचिवता की अनूठी कलावत्ता से प्राप्त होता है; यह आनंद है परिणाम उस रसमयी साहित्यिक संयोजना का जिसके द्वारा कि एक परिनिष्ठित कलाकार ऐक्य की भावना का, और नाटकीय संघर्ष की ,तुमुलता तथा गहनता का परिपाक किया करता है। प्रत्येक नाटक के श्रवसान में हमारे मन में एक परिपूर्ण, सतोषजनक, समृद्ध श्रनुभूति का उदय होता है। हम अनुभव करते हैं कि ट्रैजेड़ी का चक्र जितना चाहिए था उतना घूम चुका है, उसके परिणाम का उसके आरंभ के साथ सामजस्य पूरा उतरा है, श्रौर नाटकीय संस्थान श्रथवा प्रकार की वह इतिमत्ता,हो चुकी है जिसे हम नाटक के अवसान मे रगर्भूमि को छोडते समय यह कह कर व्यक्त किया करते है कि "स्रोह! क्या ही अच्छा नाटक था? उस किव ने तो वस जीवन के चित्रण मे , लेखनी ही तोड दी !!" किंतु ध्यान रहे, यह आनंद, जिसका प्रकाशन हम उक्त शब्दों मे किया किंगते हैं, बहुधा नाटक के रूप से, ट्रैजेडी की नाटकीयता से संबंध रखता है; इसकी प्रसूति नाटक मे दीखने वाली मानवीय यंत्रणा के दर्शन से नहीं हुई है। इसे देख कर तो वहुधा हमारा मन मुरमाया ही रहता है; श्रौर यह वात ध्यान

देने योग्य है कि जो व्यक्ति नाटकीय कला के अवबोध से विचत हैं, वे इस कोटि के नाटकों को देख छांत में विन्न ही हुआ करते है ऋौर कहा करते हैं कि क्या ही अच्छा होता यदि हम इस नाटक को देखने ही न जाते। वास्तविक जीवन के चित्रण के रूप में देखने पर ये नाटक हमारे मन में एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न कर देते हैं; हम इनके भीतर नायक और नायिका की चरित्र की दृष्टि से उनके निष्पाप होने पर भी, श्रांकचनता को मुरभाए मन स्वीकार किया करते हैं। शेक्सपीयर रचित त्रोधेनो में हम अन्य वहत से व्यक्तियों के पतन के साथ साथ उस नाटक के धीरोदात्त नायक त्र्योथेलो को भी निहत होता देखते हैं। हैमलेट नाटक मे जहाँ अन्य बहुत से नरनारी यमलोक की यात्रा करते है, वहाँ प्रतिच्छा विचारों में भूलने वाला उस नाटक का भावुक नायक भी नाटक के अंत मे यही कहता सुनाई पडता है कि वस तैयार रहने में ही वहाद्वरी है। नाटकीय कला की दृष्टि से निधन का कितना भी महत्त्व क्या न हो, इन नाटकों को देख कर प्रेचक वर्ग के लिए त्रोथेलो त्रौर हैमलेट जैसे भद्र पुरुषों को मृत्यु के मुख मे जाता हुआ देखना कठिन हो जाता है श्रीर वे श्रकस्मात् चीख पडते है क्या ऐसे वदान्य व्यक्तियों का भा जीवन में यही अवसान होना बदा था 🧗

कित दैवदुर्नियोग के इनना कठोर होने पर भी, आर्त समाज की इस दबी चीख के सुनाई देने पर भी कि "हे राम नया इसी को मनुष्य कहते हैं, क्या मनुष्य का यही अवसान हैं ?" हमारे मन पर दूँजेडी का चरम अंकन एक मिन्न ही प्रकार का होता है, जिसका आँकना इह लोक के सामयिक मापदंड से न होकर परलोक के शाश्वत मापदंड से हुआ करता है। इन नरपुंगवों को भाग्य के साथ जूझता हुआ देख कर हमारे मन में खुद्र भावनाओं के स्थान पर उदात्त और उत्तुंग भावनाएँ जागृत होती हैं और संग्राम से उत्पन्न होने वाले उत्साद के साथ साथ हमारे मन में मनुष्य की मौलिक विशालता और उसके स्वाभाविक उत्कर्ष की गरिमा भी जागृत हो जाती है। और इसी लिए जहाँ हम अपने विषाद को गहरा बता कर उसकी उत्कटता प्रकट करते हैं, वहाँ द्रैजेडी के समन्तेत्र को सदा उन्नत तथा ऊँचा बता कर उसकी उदात्तता को व्यक्त किया करते हैं। और यद्यपि श्रोधेलो तथा हैमलेट की कथा को पढ कर हमारे मन मे विषाद की तमिस्रा छा जाती है, तथापि अंततोगत्वा हमे इस बात की पूरी अनुभूति हो जाती है कि जीवन मे शाश्वत मूल्य मद्रता, वदान्यता, श्रुचिता, निष्पापता और उत्साह का ही है, और इन्हीं के प्रदर्शन मे मनुष्य की—चाहे उस पर कितने भी कष्ट क्यों न श्रावे, और हम जानते है कि कष्टों की श्राग्न मे पिघल कर ही श्रात्मा छुँदन वनता है—इतिकर्तव्यता है।

कहना न होगा कि भारतीय श्राचार्यों ने सदा से सुखात नाटक को त्रहण करते हुए दु:खांत नाटक का प्रत्याख्यान किया है। उनकी दृष्टि में किसी भी मगलमय जीवन का श्रवसान श्रवसाद में नहीं होता; मंगल का श्रवसान श्रानवार्य रूप से शिव तथा शांति में होता है; श्रीर शांति हैं मन का धर्म; श्रीर एक मगलमय जीवन का वहन करने वाला त्यागी जव श्रपने पीठ पर लदे भार को फेकता है, तब स्वभा-वत: उसके हृद्याकाश में शांति की ज्योत्स्ना खिली रहती है श्रीर उसके शरीर के वेदनाश्रों से परिविष्ट रहने पर उसका श्रंतकरण सुप्तमीन सरोवर की नाई निस्तव्य तथा नीरव रहा करता है। विहि किसी व्यक्ति की वृत्ति श्रवसान के समय इससे विपरीत प्रकार की रही तो नमभो वह सन्ना महात्मा नहीं हैं।

हमारे यहाँ इस जीवन की असूति आनंदमय भगवान् से मानी गई है और उसी मे उसका अवसान भी निर्धारित किया गया है। श्रीर क्योंकि हमारा श्रात्मा श्रानंदमय भगवान का ही एक व्यक्तिकण है इसलिए उसीके समान यह भी शाश्वत तथा आनंद्मय है, इसे अवश्य अपने आदि स्रोत अथवा अपने जैसे अगिएत ज्योतिकणों की समष्टि में मिल कर एक हो जाना है। कितु यह अनुष्ठान सदा तपम्या के द्वारा हुआ करता है। फलतः हमारे यहाँ जीवन के शाश्वत होने के के कारण उसका श्रंत सदा ही श्रानंदमय रहता श्राया है श्रोर श्रातमा को इस पद तक पहुँचाने के साधन तपस्या अथवा क्लेश का पहले ही श्रवसान हो चुका होता है। यह वात कालिदांस के शक्कतला नाटक को देखने से भली भॉति व्यक्त हो जाती है । इस नाटक मे भारत के अमर कवि ने-पाप को हृद्य के भीतर अपनी ही आग से आप ही दुग्ध कर दिया है-वाहर से उसे राख मे छिपा कर नहीं छोडा । उन्होंने दुष्यत श्रीर शक्कंतला के चरम मिलने के मध्य श्राने वाले सभी अमंगलों को भस्म करके यह नाटक समाप्त किया है, जिसका परिणाम यह होता है कि प्रेचकों के मन में एक सशयहीन मगलमय परिगाम की शांति छा जाती है । बाहर से अचानक पापवीज पड जाने - से हृदय में जो विषयृत्त खड़ा हो जाता है, वह भीतर से जब न्नक समूल नष्ट नहीं होता, तब तक उसका उच्छेद नहीं होता, कालिदास ने शकुतला और दुष्यंत के मिलनरूप चेत्र में पड़े हुए दुर्वीसा के शापरूप वृत्त को को समूल ध्वस्त करके ही--श्रौर म्मरण रहे श्रादम श्रीर ईव का का श्रशेष क्रियाकलाप ही उस शाप का परिएाम हैं—उनका चरम मंगलमय मिलन सपादित किया है। जीवन की जो मनोज्ञ प्रक्रिया नाटकीय दोत्र में कालिदास ने खड़ी की भारत के विभिन्न नाटककारों ने अपनी अपनी रचनाओं मे उसी को अंगीकार किया है।

## नाटकरचना के सिद्धांत

नाटकीय तत्त्व की विवेचना करते हुए हमने कहा था कि नाटकीय तत्त्व में संघर्ष अथवा द्वंद्व का होना आवश्यक है। यह संघर्ष नाट-कीय पात्रों का बाह्य तथा आतर दोनों हो प्रकार के जगत के साथ हो सकता है। बाह्यघटनाओं के साथ युद्ध दिखाने के निदर्शन आयेले तथा मैकवेथ है और आतरिक प्रवृत्तियों का द्वंद्व दिखाने के हैमलेट तथा किंग लियर निदर्शन हैं। नाटक के मूल आधार इस विरोध रूप तत्त्व के उदय, उत्थान और परिणाम के अनुसार ही नाटक के ढांचे का पाश्चात्य आचार्यों ने विवेचन किया है।

नाटक में जहाँ से यह विरोध या द्वंद्र आरम होता है वहीं से मुख्य कथावस्तु का भी आरंभ होता है और जहाँ इस की पाश्चात्य और भारतीय परिभाषा के आरंभ में जो विरोध उत्पन्न होता है, वह पहले एक निश्चित सीमा तक वढता जाता है, और उस परिधि के उपरांत दो विरोधी पत्तों में से एक की विजय आरंभ होने लगती है और तब श्रत में भले को ब़रे पर श्रथवा भाग्य को व्यक्ति पर विजय प्राप्त होती है। नाटकीय कथावस्तु, अर्थात् संघर्ष के विकास के आधार पर पारचात्य त्र्याचार्यों ने नाटक को पाँच भागों में विभक्त किया है: पहला आरंभ, जिसमे विरोध अथवा सघर्ष उत्पन्न करने वाली कुछ घटनाए होती है, दूसरा विकास, जिसमे सघर्ष वढता है, तीसरा चरम सीमा, अथवा परा कोटि, जहाँ से किसी एक पन्न की विजय का आरंभ होता है; चौथा उतार या निगति, जिसमे विजयी की विजय निश्चित हो जाती हैं; और पाँचवां अंत या समाप्ति, जिसमे उस विरोध या द्वद्व पर पटाचेप हो जाता है। विकास की इन्हीं अवस्थाओं

को कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय आचार्यों ने आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम इन पाँच विधानों में व्यक्त किया है। भारतीय आचार्यों के अनुसार नायक अथवा नायिका के मन में किसी प्रकार का फल प्राप्त करने की अभिलाषा होती है और उसी अभिलाषा से नाटक का आरंभ होता है। उस फल की प्राप्ति के लिए जो व्यापार होता है, वह प्रयत्न कहाता है। आगे चल कर विद्नों पर विजय लाभ करते हुए उस फल के प्राप्त होने की आशा होने लगती है, इसीको प्राप्त्याशा कहते है। इसके अनंतर विद्नों का नाश हो जाता है और फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है, इसे नियताप्ति कहते है, और सव के अत में फलप्राप्ति होती है; जो फलागम कहाती है।

ऊपर लिखी पांचो श्रवस्थाए न्यापारशृंखला की है। इसके साथ ही भारतीय आचार्यों ने दो और वातों पर और विवेचन श्चर्यप्रकृति किया है . एक अर्थप्रकृति और दूसरी संधि। अर्थ-प्रकृति से अभिषेत है कथावस्तु को प्रधानफल प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाले चमत्कारयुक्त श्रंश, जिनके भेद है . वीज, विदु, पताका, प्रकरी और कार्य। वस्तु के प्रारंभिक कथाभाग को, जो कि क्रमशः विस्तृत होता जाता है, बीज कहते हैं। जो बात समाप्त सो होने वाली अवांतर कथा को अग्रसर करती और नुख्यकथा का विच्छेद नहीं होने देती, उसे विंदु कहते हैं। प्रासंगिक कथावस्तु जव आधिकारिक कथावस्तु के साथ साथ चलती है तव उसे पताका कहते हैं, जैसे रामायण में सुप्रीव की; वेणीसहार में भीमसेन की खोर शकुतला नाटक में विदूषक की कथा। प्रकरी वह प्रासगिक कथावस्तु है, जो र्ह्याधि कारिक कथावस्तु के साथ साथ न चल, थोडी दूर चल कर समाप्त हो जाती है, जैसे रामायण में जटायुरावणसवाद छोर शकुतला में छठे

त्रंक में दो दासियों का वार्तालाप। कार्य से तात्पर्य उस घटना से हैं, जिसके लिए उपायजात का आरंभ किया जाय और जिसकी सिद्धि के लिए नाटकीय सामग्री जुटाई जाय। कहना न होगा कि ये पांचों वाते वस्तुविन्यास से संबंध रखती है।

उपरिवर्णित अर्थप्रकृतियों और अवस्थाओं के परस्पर संयोग से नाटक के जो पांच अंश या विभाग बनते है, उन्हें पांच संधियों की सज्ञा दी गई है । उनके नाम हैं: मुखसंधि, प्रतिमुखसंधि, गर्भसंधि, अवमर्शसंधि और निर्वहण-संधि । जहाँ प्रारंभ नामक अवस्था और बीज नामक अर्थप्रकृति के संयोग से अर्थ और रस की अभिन्यक्ति हो, वहाँ मुखसिध होती है। प्रतिमुखसंधि में मुखसंधि में दिखलाए हुए बीज का 'कुछ लच्य श्रीर कुछ श्रलच्य रीति से विकास होता है; जैसे रत्नावली में वत्सराज और सागरिक का प्रेम विदूषक को स्पष्टरूप से ज्ञात हो जाता है, पर वासवदत्ता चित्रावली की घटना से केवल उसका अनुमान ही कर पाती है। इस प्रकार राजा का प्रेम कुछ लच्य और कुछ अलच्य रहता है। प्रतिमुखसंधि प्रयत्ननामक अवस्था छोर बिंदुनामक अर्थ प्रकृति के समान कार्यशृंखला को अग्रसर करती है । गर्मसंधि में प्राप्त्याशा अवस्था और पताका अर्थप्रकृति होती है और प्रतिमुखसंधि में स्फुरित हुए बीज का वार-वार आविर्भाव, तिरोभाव तथा अन्वेषण होता है । रत्नावली मे गर्भसंधि तीसरे अंक में है। अवमर्शसंधि मे, गर्भसंधि की अपेता वीज का अधिक विकास होकर उसके फलोन्मुख होने के समय जब शाप, आपत्ति, विलोभन आदि में विन्न उपस्थित हो तत्र यह संधि होती हैं। इसमें नियतानि अवस्था श्रीर प्रकरी अर्थप्रकृति रहती है। प्राप्त्याशा अवस्था मे सफलता की मंभावना के साथ साथ विफलता की छाशंका भी वनी रहती छौर

पताका अर्थप्रकृति मे प्रधान फल का सिद्ध करने वाला प्रासंगिक वृत्तात रहता है। रत्नावली के चौथे अक मे जहाँ आग के कारण गड़वड़ मचती है वहाँ अवमर्शसंध्व है। निर्वेहणसंध्व मे पूर्वोक्त चारों संधियों मे प्रदर्शित हुए अर्थों का समाहार प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है और मुख्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इसमें फलागम अवस्था और कार्य अर्थप्रकृति होती है। रत्नावली मे विमर्श-संधि के अंत से लेकर चौथे अंक की समाप्ति तक निर्वेहणसंधि है। अर्थप्रकृतियों, अवस्थाओं और संधियों का पारस्परिक संवंध नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट हो जायगा.—

| अर्थप्रकृति | अवस्था       | संधि       |
|-------------|--------------|------------|
| वीज         | ञारभ         | मुख        |
| विंदु       | ॅ प्रयत्न    | प्रतिमुख   |
| पताका '     | प्राप्त्याशा | गर्भ       |
| प्रकरी      | नियताप्ति    | विमश       |
| कार्य       | फलागम        | निर्वेह्रग |

इसके अतिरिक्त हमारे आचार्यों ने नाट्य अथवा अभिनय की दृष्टि से वस्तु के दो मुख्य भेद किए है: एक दृश्य दूसरा सूच्य। दृश्य वस्तु वह है, जिसका रंगमंच पर अभिनय किया जा सके, जिससे निरंतर रस का उद्रेक होता रहे और जिसके देखने के लिए प्रेचकवर्ग उत्सुक रहे। सूच्य वस्तु वह है, जिसका कारणविशेष से रंगमंच पर प्रदर्शन न किया जा सके, जैसे, लंबी यात्रा, वथ, मृत्यु, युद्ध, स्नान, चुम्बन आदि। सूच्यवस्तु को दर्शकों के ध्यान मे लाने के लिए अनेक उपाय किए जाते है, जिन्हे अर्थोपचेषक के नाम से पुकारा जाता है। नाटकीय वस्तु के उक्त भेदों से ही न संतुष्ट हो भारतीय आचार्यों ने उसके आज्य, अआज्य और नियतशाब्य आदि

अनेक उपभेद किए हैं; इसी प्रकार उन्होंने अभिनय को भी आंगिक, वाचिक, आहार्य, तथा सात्त्विक इन भेदों में विभक्त किया है। जिस प्रकार वस्तु और अभिनय के, उसी प्रकार उन्होंने नाटकीय वृत्ति के भी भारती केशिकी, सात्वती और आरभटी ये चार भेद बताए हैं। कहना न होगा कि सूच्मेचिका की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने पर भी नाटकीय तत्त्वों के ये विभाग अत्यंत ही नीरस तथा निर्थक सिद्ध हुए है। इनके आधार पर न तो कोई नाटक आज तक खड़ा ही हुआ है और न इन विभागों की शृंखला में कसे जाकर किसी कलाकार की प्रतिभा काम ही कर सकती है। फलतः हमने इनका यहाँ पर दिग्दर्शन करा देना ही पर्याप्त समभा है।

## भारतीय प्रेक्षागृह

भारतीय आचार्यों की दृष्टि से नाटकीय तत्त्वों का दिग्दर्शन करा चुकने पर भारतीय रंगशाला अथवा प्रक्षागृह के विषय में कुछ कह देना अप्रा-संगिक न होगा। भरत के अनुसार प्राचीन काल में तीन प्रकार के प्रेचागृह होते थे: विकृष्ट, चतुरस और इयस। विकृष्ट प्रेचागृह—जिसकी लबाई १० दाथ होती थी-सर्वोत्तम होता था और कहा जाता है कि वह देवताओं के लिए होता था। चतुरस प्रेचागृह की लवाई ६४ हाथ और चौडाई ३२ हाथ होती थी और यह राजाओ, धनिकों तथा साधारण जनता के लिए होता था। इयस प्रेचागृह त्रिमुजाकार होता था और इसमे एक कुटुम्ब के अथवा कातप्य मित्र अथवा परिचित व्यक्ति मिल कर नाटकीय अभिन्य देखा करते थे।

सभी प्रकार के प्रेचगृहों में आधा स्थान दर्शकों के लिए और शेष आधा भाग अभिनय के लिए रहता था, जिसे रंगमंच कहा जाता था। रंगमंच का सबसे पिछला भाग रगशीर्ष कहाता था और उसमें इः संभे रहते थे। रंगमंच के सभों और दीवारों पर नक्काशी और चित्रकारी हुआ करती थी। वायु और प्रकाश के आने का अच्छा प्रबंध होता था। रगमच का आकार ऐसा होता था कि उसमें स्वर भलीभाति प्रतिध्वनित हो सके। बहुधा रगमच दो खंडों का भी बनाया जाता था: एक खंड ऊपर और दूसरा नीचे होता था। ऊपर वाले खंड में स्वर्ग के दृश्य दिखाए जाते थे। खंभों में चित्रकारी होने के अतिरिक्त रगमच की दीवारों पर भी पहाड़ों, निद्यों, जंगलों आदि के चित्र खिचे होते थे। रंगमंच के पीछे एक परदा होता था, जिसे यवनिका कहते थे। सभवत इस पड़दे का कपडा यूनान से आता था, इसी कारण इसका नाम यह पड़ गया हो। यवनिका का रंग नाटकीय रस के अनुसार बदल दिया जाता था: रौट रम के लिए लाल, भयानक के लिए काला, श्रुगार के लिए श्याम, करुण के लिए खाकी, अद्भुत के लिए पीला, वोभत्स के लिए नीला और वीर के लिए सुनहरा परदा बरता जाता था।

प्रेत्तकों के बैठने का प्रवंध संतोपजनक होता था। प्रेत्तकों की पंक्तियाँ यहाँ वर्णों के ही ऋनुसार लगती थी, और जैसे छोर जगह, वैसे ही यहाँ भी, सबसे आगे बाह्यण बैठते थे, उनके पीछे ज्ञिय, उनके पीछे उत्तरपृर्व में शूद्र बैठते थे। यदि पृथ्वी पर आसनों की कमो हुई तो आजकल के सिनेमाओं को भांति दूसरा खंड खड़ा कर लिया जाता था।

नाटक और उसके तत्त्वों के विषय में पाश्चात्य तथा भारतीय दृष्टिकोणों से विवेचना कर चुकने पर उसकी उत्पत्ति और इतिहास के विषय में कुछ कह देना अप्रासगिक न होगा।

## नाटक की उत्पत्ति

किसी न किसी रूप में नाटक संसार की सभ्य और श्रसभ्य सभी जातियों में पाया जाता है, और सभी जातियों में इसकी उत्पत्ति का संवंध किसी न किसी प्रकार की नृत्य छोर गोतिभरित धार्मिक पूजा से दीख पड़ता है। यह पूजा एक तो उस रहस्यमय शक्ति की होती थी, जिसे हम परमात्मा कहते हैं श्रौर जिसका परिचय आरम्भ से ही मनुष्य को प्रकृति की भिन्न भिन्न शक्तियों में भिलता आया है, और दूसरे यह पूजा मृतक वीरों की होती थी। ऋतुपरिवर्तन के समय श्रौर फसल वोने तथा काटने के अवसर पर किसी देवविशेष की आराधना के उद्देश्य से नृत्य और गीत आदि का आयोजन भारतवर्ष, चीन और यूनान जैसे देशों में ऐतिहासिक काल से बहुत पहले आरंभ हुआ प्रतीत होता है। यूनान में नाटक का आरभ डायोनिसस देवता की सार्वजनिक पूजा से हुआ वताया जाता है। और सभी देशों में देव-तात्रों की पूजा के परचात् मृतक वीरों की पूजा का सृत्रपात हुत्रा, जिसका योजक सूत्र हमें भारत में आज भी कृष्णलीला के रूप में संतत हुआ दीख पड़ता है। निष्कर्प इन वातों के कहने का यह है कि नाटक की उत्पत्ति देवता तथा मृतक वीरों की पूजा में सिमिलित हुए नृत्य और गीत से हुई। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के आरंभ में कहा है कि नाट्यशास्त्र की रचना के लिए ब्रह्मा ने ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गान, यजुर्वेद से नाट्य और अथर्ववेद से रस लिए। इस कथन से नाटक के विकास का सकेत मिलता है। गृत्य और गान के साथ जव कथोपकथन मिल जाय, तव साहित्यिक अर्थ मे नाटक का जन्म हो जाता है।

यदि भरत मृनि के उक्त संकेत को सत्य न भी माना जाय तो भी हतना तो निश्चित है कि नाटकसृष्टि के आवश्यक उपकरण वेदों मे वीजरूप से विद्यमान थे। ऋग्वेद मे इह, खिंह, सूर्य, उपस्, मरुन् आदि देवताओं की स्तुति के गीत, और सरमापिण, यमयमी, तथा पुरूरवाडर्वशी के कथोपकथन मिलते हैं,

श्रीर हो सकता है कि इनके अथवा उन्हीं के समान अन्य श्राख्यानों के श्राधार पर भारत के प्राचीनतम नाटक लिखे गए हों। इस वात का पूरा पूरा निश्चय करना कि भारत में नाटक ने परिपक्क रूप किस युग मे धारण किया, बहुत कठिन है। कितु इस बात के मानने मे संकोच नहीं होना चाहिए कि पाणिनि श्रौर पतजलि के समय तक नाटकों का पर्याप्त विकास हो चुका था। पाणिनि ने अपनी ग्रष्टाध्यायी में नाट्य-शास्त्र के दो आचार्यों, अर्थात् शिलालिन् और कुशाश्व का नाम लिया है। पाणिनि कं पश्चात् उसके सूत्रों की व्याख्या करने वाले पतजिल मुनि अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि रंगशालाओं में नाटकों का अभिनय होता था। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही नाटकों का अभिनय होने के सकेत पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। हरिवश पुराण में लिखा है कि वज्रनाभ के नगर में कौवेररभाभिसार नामक नाटक का श्रमिनय हुत्रा, जिसमे कैलाश पर्वत का दृश्य दिखाया गया। कठ-पुतिलयों का वर्णन—जिन का सबंध नाटक की उत्पत्ति श्रीर विकास के साथ अविभाज्य सा प्रतीत होता है—महाभारत और कथासिस्सागर मे पाया जाता है।

यों तो भारत में नाटक का विकास वैज्ञानिक काल में हो चुका था, किंतु उसके विकास का क्रयवद्ध इतिहास भरतमुनि के समय से ही आरंभ होता है। भरत का समय ईसा से कम से कम तीन चार सौ वर्ष पहले वताया जाता है, और स्मरण रहे भरत मुनि द्वारा प्रारभ किया गया नाट्यशास्त्र एक लच्या ग्रंथ है, जिस से यह वात माननी अनिवार्य हो जाती है कि उससे भी कहीं पहले हमारे देश में नाट्यकला और नाटकों का भरपूर प्रचार हो चुका होगा; क्योंकि वहुसंख्यक तथा वहुविध नाटकों को

रंगमच पर देखे अथवा पढ़े विना उनके गुगादोषों का विवेचन करना और उनके संबंध मे लच्चग्रथों की रचना करना असंगत सा है।

यद्यपि भरत मुनि के पश्चात् नाटककारों से कालिदास का नाम ही विशेषतया नमरणीय हैं, तथापि स्वय कालिदास के कथनानुसार उनसे पहले भास आदि अनेक प्रसिद्ध नाटककार हो चुके थे। इस संवध में यह कह देना भी अप्रासंगिक न होगा कि यध्यएशिया में वौद्धकालिक नाटकों में से कितपय के हस्तलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक रचना किनिष्क के राजकिव अश्वयोप की वताई जाती है। अश्वयोप का समय ईसा सवत् के आरम के निकट का है।

भारतीय नाटक का स्पष्ट इतिहास कालिदास के समय से आरंभ होता है। तब से लेकर लगभग ईसा की दसवीं भारतीय शताब्दी तक भारत में नाटको का खासा प्रचार रहा नाटक-साहित्य: श्रीर इसके उपरांत उनका हास होने लगा। कालिदास सस्कृत नाटक का समय संस्कृतनाटक के लिए ही नहीं, अपितु संस्कृत साहित्य के सर्वीगीण विकास के लिए स्वर्णेयुग बताया जाता है। संसार के नाट्यकारों में कालिदास का नाम स्वर्णाचरों में लिखने योग्य है। उन्होने अपने प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्र के पश्चात् शकुंतला नाटक की रचना की, जिस की गणना, क्या देशी श्रीर क्या परदेशी, सभी एक स्वर से विश्वसाहित्य की विलक्त्रण विभूतियों में करते हैं। योरुप की प्रायः सभी भाषात्रों मं इसका अनुवाद हो चुका है। इसके अतिरिक्त उन का विक्रमोर्वशीय नाटक भी उल्लेखयोग्य हैं, जिस के त्रानुकरण में त्रागे चल कर संस्कृत में त्रानेक नाटकों की रचना हुई। कालिदास के अनंतर स्मर्गीय नाटककार श्रीहर्ष है। ये र्इमा की सातवीं शताब्दी के आरंभ में हुए, और इनकी नागानद थौर रत्नावली नाम की रचनाएँ नाटकीय दृष्टि से अन्द्री सपम्त हुई ।

इनके पश्चात् शूदक ने मृन्छकिटक की रचना की। सातवीं शताव्हीं के अतिम भाग में भवभूति हुए, जिनकी तीन रचनाएँ—महावीरचित्त, उत्तरामचिति और मालतीमाधव—प्रसिद्ध है। नवी शताव्हीं के मध्य के लगभग भहनारायण ने वेणीसहार और विशाखदत्त ने मुद्रारात्त्रस नामक नाटक लिखे। नवी शताब्दी के अंत में राजशेखर ने कर्प्रमजरी, वालरामायण और बालभारत की रचना की और ग्यारहवीं शताब्दी में कृष्णिमिश्र ने प्रवोधचद्रोदय नाम का नाटक लिखा।

ईसा की दसवीं शताब्दी के पश्चात् सस्कृत नाटक एव भारतीय नाट्यकला का हास होना आरंभ हो गया। यद्यपि सस्कृत नाटक दसवीं छौर बारहवीं शताब्दी के मध्य में भी, का हास हनुमन्नाटक, प्रवोधचद्रोदय श्रौर मुद्राराच्छ जैसे नाटक लिखे जाते रहे, तथापि इसमे सशय नहीं कि शनै शनै: नाटक का प्रचार हमारे देश मे कम होता गया, यहाँ तक कि चौदहवीं सदी मे, जव कि मुसलमानों के त्राक्रमणों ने उप रूप धारण कर लिया था, यह कला इस देश से किसी सीमा तक कृच ही कर गई। अपने हिंदी साटित्य के विवेचनात्नक इतिहास की भूमिका में हम ने इस चात के कारणों पर विस्तृत विचार किया है। इन कारणों मे प्रमुख कारण तो इस देश की राजनीतिक दुरवस्था थी, और दूसरा कारण यह था कि मुसलमान स्वयं संगीत और नाट्यकला के विरोधी थे। जहाँ-जहाँ उनकी विजयवैजयंती फहराई, वहाँ-वहाँ वह नाट्यकला को प्रसती चली गई। इसके साथ ही देश में जहाँ कहीं भी हिंदुओं का राज्य रहा, वहाँ कभी कभी इस कला का चमत्कार दीखता रहा; किंतु इस व्यवधान में वने नाटकों में कोई भी विशेपरूप से व्यान देनं योग्य नही है।

पिछले साठ-सत्तर वर्षों में वंगला, मराठी और गुजराती में नाटकों को खासी प्रगति मिली और आधुनिक ढंग की रंगशालाओं में उनका अभिनय भी स्वागत के साथ हुआ। किंतु खेद है कि हिंदी में अभी तक इस कला ने उत्कर्षलाभ नहीं कर पाया है।

हिंदी नाटक के प्रथम उत्थान (संवत् १८१३-४७) मे भारतेंदु हरिश्चद्र के पिता बाबू गिरिधरदास के रचे नहुष नाटक के पश्चात् राजा लच्मण्षिंह द्वारा अन्दित शकुतला नाटक, श्रीनिवासदास का तप्ता लंबरण, तथा तीताराम रचित केटो कृतांत पर होते हुए हम भारते दु द्वारा रचे, तथा अनुवाद किए गए अनेक नाटकों पर आते है, जो नाटकीय तत्त्वों की दृष्टि से खासे संपन्न हुए और जिनके द्वारा हिंदी साहित्य मे वास्तविक नाटकों का सूत्रपात हुआ। नाटकों के द्वितीय उत्थान (संवत् १८५७-१८७७) मे हम गोपालराम गहमरी, बाबू सीताराम, पंडित सत्यनारायण कविरत्न, राय देवीप्रसाद पूर्ण, श्रौर पंडित रूपनारायण पांडेय को संस्कृत तथा वंगला आदि के भव्य नाटकों का हिदी में अनुवाद करने के सार्थ साथ कतिपय नवीन नाटकों की भी रचना करता हुऋा पाते हैं । पिछले वीस-तीस वर्षों में हिदी में मौलिक नाटकों की रचना भी आरभ हो गई है; और इस सबध मे पंडित रावेश्याम कविरत्न, नारायणप्रसाद वेताव, ख्रौर वावू हरिकृष्ण जौहर के नाम स्मरणीय है. इनकी रचनात्रों के द्वारा पारसी रंगमंच की कायापलट हुई, श्रौर उर्दू का स्थान हिंदी को प्राप्त हुआ। पडित रावश्याम के बीर ग्रामिमन्यु. परमभक्त प्रहाद, श्रीकृष्णग्रवतार, श्रीर रुनिमगीमगज, पंडित नारायणप्रसाद वेताव के महाभारत तथा रामायण नाटक, और वावू हरिकृष्ण जौहर के पतिभक्ति ऋादि नाटक खासे प्रसिद्ध है। हाल ही में वायू जयशंकर प्रसाद के ग्राजातशत्रु, जनमेजय, स्कंदगुप्त,

चंद्रगुत त्रादि ऐतिहासिक शटक साहित्यिक दृष्टि से मनोह सपत हुए, किंतु इनका सफलता के। साथ रंगसंच पर अभिनय नहीं किया जा सकता। प्रसाद जी के , जाथ ही मुशो प्रेमचद, पाडेय वेचन शर्मा उन्न, माखनलाल चतुर्वेदी, बद्री नथ भट्ट, जगनायप्रसाद मिलिद, सुदर्शन, नगेद्र, उदयशकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी तथा बलदेव शास्ती आदि ने भी इस चेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है किंतु इनमें से किसी के नाटकों में भी इस कला को वह बहार न मिली, जो इसने सरकृत, बंगला, मराठी त्रीर गुजराती में प्राप्त की है।